

तीन मोटे

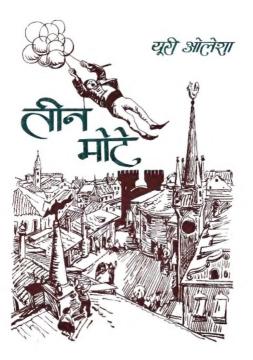

Юрий Олеов Три толистика На ятыка киман

Ye. Obelon
THE THREE FAT NEN

धनुनायक: मदन लाल "मधु"

#### पाठकों ले

राहुना प्रकासन इस दुस्तक की दिवन-सन्तु, सनुवार और विकासन सम्पन्नी सापके विकास जानकर सापका सनुपृष्टीत होगा। सापके सम्ब दुसान माप्त करके भी हमें बढ़ी प्रस्तवाहोगी। कृपया हमें इस पत्ते वर निक्षित्रे:

रावुमा प्रकाशन, २१, बूबोसकी बुतवार, मास्को, सोवियत संव।

#### घनुकम

### पहला माप नट तिबुत

| पहुला प्रस्ताव । बाक्कर बलपर बावरी दिन वर परेबान रहे | - |  | 9   |
|------------------------------------------------------|---|--|-----|
| बूचरा बाजाय। बल्तावाँ के वस लक्ते                    |   |  | 15  |
| तीसरा मध्याव। जिलारे का चीच                          |   |  | 23  |
| हुसरा आग                                             |   |  |     |
| उत्तराधिकारी टूट्टी की गुड़िया                       |   |  |     |
| वीसा घटनायः मुक्तारेवाले के बाच क्या कुछ बीती .      |   |  | 37  |
| पांचकां बच्चाव। बीधो धीर वसत्योजी का कस्ता           |   |  | 64  |
| स्टा मध्यामः। ब्राह्मकाक्षितः श्रीरस्थितियाः         |   |  | 61  |
| शतकां सम्माय । सनीय दुविका की रात                    |   |  | 92  |
| दीखरा भाग                                            |   |  |     |
| सुद्रोफ                                              |   |  |     |
| बाउनां बान्तरः। झोबी-ती वाजिनेती की कळिन मूर्विका    |   |  | 106 |
| नीनां सम्माय । तेव नृक्यांनी वृद्धिया                |   |  | 116 |
| वतनां सध्याव । विदिवाकर                              |   |  | 129 |

## भौग प्राप्त हथियारसाज प्रोस्पेरो

| ध्यारह्वी प्रध्याव   | । विक  | र्वाचर | • | 911  | £1st | 阆 | नवा |   |   |  | 141 |
|----------------------|--------|--------|---|------|------|---|-----|---|---|--|-----|
| शास्त्रां प्रस्तायः। | नृत्य- | विस    |   | QW-1 | नीन  |   |     |   | * |  | 162 |
| वेख्वां मध्याय।      | विजय   | ξĒ     |   |      |      |   |     |   |   |  | 158 |
| उपसंहार .            |        |        |   | ,    |      |   |     | • |   |  | 178 |

## पहला भाग



# नट तिबुल

#### पत्रका सम्बद्धाः

#### ढाक्टर गास्पर धानेंरी दिन भर परेशान रहे

चित्रों के बागने सब चुने हैं। हच को यह है कि बाहुरर कभी वे ही नहीं। उनकी तो केवल करपना की गयी थीं, बहुत ही कोटे-कोटे बातकों को मुनाने के लिये उनके बारे में मनावान कहापियों नहीं गयी थीं। बर सतन कुछ ऐते मबारी बकर ये जो ऐती होसिवारी है तो तरह के तमानाहि कोगों की बाजों में बुन कोंच गाँठे वे कि उन्हें मन्त फूंकने और दोंने करनेवाले तथा जातनर समझा बाता था।

कभी युक शक्टर होते थे। उनका नाम या नास्पर धानरें। धोते-माने नोप, मेले-ठेने में मुचलको करनेको धीर प्रथमकर विकासी उन्हें भी साहुगर मान सकते थे। वास्तव में व शक्टर वहे-बड़ो धारून काम करते थे जो वच्चुन सन्तुवे ही नार्च दो धोते-साने सोधों का उन्ह बमानेवाने धारारियों धीर बाहुगरों नैकी उनमें कोई बाठ नहीं थी।

बाक्टर पास्पर आवेरी वैज्ञानिक थे। उन्होंने कोई श्री विद्यार्थे पड़ी शी। तेत घर वें उनसे प्रशिक स्प्यानवार न्यस्ति, उनकी टक्कर का विद्यान नहीं वा।

शस्टर की विश्वता की सभी में शक यी रूप्या परकीशानी, क्या फ्रीपियों, क्या प्रतिभाषों भीर क्या मिलयों में। स्कृत के शासक उनके बारे में जो नाना नाते थे, उसकी स्वायों की -

> उन्कर सार्ते तक को जाये। पुत्र से पकड़ सोगड़ी सारे।। को पत्पर से माण कार्ये। बड़े करियमें कर विकासये।। निसके पुत्र का बार न पार। सबसुद्ध है बाक्टर गास्पर।।



जून महीने के एक मुहाने दिन बास्टर नास्पर ने तरह-तरह की पासें भौर गुवरेते ज्या करने के सिमे तस्की तर को जाने का इरावा बनाया।

हास्टर नाम्मर बनान न वे बीर योधी-यानी से बहराते थे। चर से रखाना होने के रहने न्यूनि चंत्र पर योदा पुनुबन्द सपेट सिया, मुश्निहीं से शांची का बच्चा करने के सियं बच्चा चड़ा निष्याचीर हाच में छनी ने भी तार्कि कही ठोडर न नच जाये। यो कहना चाहिये कि उन्होंने बड़ी ताबासी से बैर-जपाटे के सियं जाने की जैयारी सहा

दिन बहुत ही जास था। दूरज वा कि चयकता ही जा एवा बा। बात ऐसी हरी-हरी थी कि मंतु में बानी घर प्ररक्षाता या; हवा में फूलों का बसल उड़ा गा, वसी पहणहा

यो ये, बॉल-नाच के कूले-कूने व्यंत की तरह हुस्की-हुस्की हवा नहरा रही थी।

"दिन हो कृष बढ़िया है," बाक्टर ने यपने याप से कहा, "फिर की बरसाडी हो साथ से ही तेनी बाहिये। गर्यी के मीलम का बरोहा ही क्या ! बाने कब पानी बरसने नमें।" यक्ती प्रादेश रेकर बाक्टर ने बचने की साझ किया, मूटकेत से मिनता-बुनता हरे

रंग का बैका उठाया और बन दिये।

"जगह बहुत दूर है, पैदल चनने से बक बाउंगा," बास्टर ने सीचा। "नगर के ओर तक जाकर पोड़ा-पाड़ी से मूंगा धीर उनमें दैश्कर महत्त के पार्क तक पहुंच बाउंगा।"

यात्र नवर के छोर पर, हमेबा की नुमना में कहीं श्राधिक नीन विकाई विथे।

"स्या धाव इतवार है?" काल्टर सोच में पढ़ गये, "नहीं तो! घाव सी मंगसवार है।"

बास्टर नजबीक गये।

चीक में लोगों की बारी बीक थी। बाक्टर को बहा विचार दिये हुए कार्य सामी बानेटी क्ली बाक्ट रहते हुछ दरकार; बाहार्य, विकले मेहारे पर शीवम की छाप संक्रिय पिता ताकटे रहते हुए सरकार; बाहार्य, विकले मेहारे पर शीवम की हा सकत के सकटे पहले थीर मुसाहिया, ट्रे, बाहावकीम के किस्से चौर संपीठियां निर्मे हुए विकंडा एनं गरियां बाहारों में वादिस हमा हमें हुए विकंडा एनं गरियां बाहारों में वादिस हमा एंग प्रतियां की हरी, वीली धौर मान पर-विस्पी मोक्स के किस के बाह की हरी, वीली धौर मान पर-विस्पी मोक्स के प्रतियों की स्थान के पान की स्थान कर की स्थान स्थान स्थान स्थान की स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स

सभी नगर के फाटकों की धीर जा रहे थे। लोहे के बने बड़े-बड़े धीर मकानों के

समान ऊचे फाटक बन्द थे।

"फाटक क्यों बन्द हैं?" काक्टर की दैरानी हुई।

सोग तौर पचा रहे ने, अने अने वार्त कर रहे ने, नीकृ-चिस्ता धौर भमानुस कह रहे ने। प्रगर किस्तिये? वह सनस पाना सम्मन नहीं था। बास्टर एक जनान धौरत के पात गये जो अपने हाथों में योटी-सी भूरी किस्ती उठाये थी। उन्होंने पूछा-

" करा यह बताने की कुपा कीविये कि यह सब क्या किस्सा है? यहां बठनी भीड़ क्यों जमा है, लोग इतने उलेकित क्यों हैं और नगर के फाटक क्यों जब्द कर दिये पाये हैं?"

"सैनिक नगर के लोगों को बाहर नहीं जाने देवे..."

"सो वर्वी?"

"ताकि के उनकी गवद न कर सकें को पहले ही निकसकर दीन मोटों के महस की भोर जा कुछे हैं।"

" बीमती जी क्षमा कीजिये, सगर बात मेरी समझ में माई नहीं..."

"हे मणवान! क्या धारको यह भी नहीं मामून कि खान हमियारासक प्रोम्पेरो और नट विद्वान शोधों को लेकर गये हैं कि हस्सा बोमकर तीन मोटों के महत्त पर इक्का कर किया जाये?"

"हविपारसाज बोस्पेरो ?"

"हां, हां... चारकीवारी तो बहुत अंदी है और फाटक के पीछे बैठे हैं जिलानेबाड छैनिक। धन कोई भी तो भगर से बाहुर नहीं जा पाठा और जो सोग हविचारसाड के साथ गये हैं, उन्हें महस के छैनिक भार बालेंगे।"

मौर सबमुख ही, बहुत दूर से गोलियां दतने की कुछ हस्की-ती प्रावान सुनाई वी।

भौरत. के हाथ से मोटी किस्ली छूट गई। वह गुंधे हुए झाटे की तरह नीचे जा गिरी। भीड बोर से चीख उठी।

"इसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ी घटना घट गयी और मुझे उसका पतातक नहीं लगा," बादट ने लोचा। "हां, में तो महीने घर ते घपने कमरे में ही बन रहा हूं। निकला ही नहीं, वहीं काम करता रहा। मुझे दो दीन-दुनिया की कबर ही नहीं फी..."

इसी समय, कुछ घोर दूरी पर, कई बार तोच की घांच-दांच सुनाई दी। तोच का घड़ाका गेर की तरह हवा में उछना घोर बाताबरण में झूल-सा गया। न केवल बाल्टर ही कांच उठ धीर कुछ कदय पीछ हट गये, बिल्क चीड़ में बचा सभी लोगों के दिल ची बहुत उठ घीर के इसर-उसर विचार गये। बच्चे रीने समे; इब्बूतर चोर-बोर से पंख फडफावती हुए उड़ने नमें घोर इसी देठकर इंडने नमें।

तोप की बांय-बांय चोर पकड़ती गयी। ऐसा बोर मच गया कि क्यान से बाहर। लोगों की मीड फाटक के मौर नवदीक जाकर विस्लान लगी—

"श्रोस्पेरो! श्रोस्पेरो!"

"तीन मोटे मुर्दाबाद!"

डास्टर गास्पर के तो होन हवा हो गये। सोमों ने उन्हें पहचान विया, क्योंकि बहुत-से उन्हें जानते थे। कुछ लोग तो उनकी भोर मागे मानो डास्टर उनकी रखा कर सकते हों। गगर डास्टर तो खूद जैसे-तैसे धपने मांसुम्रों पर काबू पा रहे थे।

"जाने वहां क्या हो रहा है? कैसे मालूम किया जाये कि वहां फाटकों के पीछे क्या हो रहा है? मुशकित है कि लोग जीत जायें? मगर यह भी हो सकता है कि उन सबको मीत के बाट उंतार विया गया हो!"

इसी समय कोई दक्के व्यक्ति उस चौक की बोर दौड़े, जहां तंत्र-सी तीन गलियां निकती में। बहां नुक्कड़ पर पुराने और ऊंचे बुजंबाला एक मकान था। बोरों के साम-साथ बाक्टर ने भी बुजें पर चढ़ने का हरावा बना लिया। तीचे की मंजित पर जुतत्वबाने के निकती-जुतती लोड़ी थी। बहां तहकाने के तमान अंदेरा था। ऊनर जाने के तिये पक्कर-दार जीना था। छोटी-छोटी खिड़कियों हे रोसनी था रही थी, नपर बहुत ही कम। तभी लोग बहुत ही बीरे-बीरे और मुक्कित से ऊपर चढ़ रहे थे। ऐवा इसलिये भी था कि जीना इस्ताहाल था बीर रेलिंग भी टूटी-सूटी थी। इस बार की करना तो की ही या ककती है कि बाक्टर गास्पर के लिये तस्त्री उपराजी मंजिल पर पहुंचना कितना कठिन था। बैर तो वे सभी बीतवीं देशी पर ही रहुकी थे कि संबेरे में चौक उठे—

"हाय, मेरा दिल निकला जाता है और मेरे जुते की एक एड़ी टुट गई!"

सानदर प्रमानी बरसाती तो तोण के दसवों बार गरवने के बाद चौक में ही को बैठेये।
नुकं के ऊपर पण्यों की मुदेर से कियी हूर चौड़ी-सी छल थी। बहां से कम से कम
पात किलोमीटर तक का दूबस दिखाई दे रहा था। दूबस देवक रमणीक था, मगर उत्तपर
मुख होने, उसे सराहने की मुनैत ही कहां थी। सभी की नवर उत्तर नगी हुई थी वहां
प्रकार हो दी थी।

"मेरे पास पूरवीन है। मैं हमेसा बाठ नीशों वाली दूरवीन घपने पास रखता हूं। यह सो!" डाक्टर ने कहा और पेटी खोसकर दूरवीन सोगों की ओर बढ़ाई।

तभी लोग एक-एक करके दूरवीन में से देखने लगे।

कान्टर गास्पर को हरे-नरे बुने नैवान में बहुत-हे लोग विश्वाई विये। ने नगर की फ्रोर नागे था रहे थे, निरपर पर एककर। दूर से ने रंग-किरो सच्चों वैदे प्रतीत हो रहे थे। सबस्वार सैंगिक उनका पीछा कर रहे थे।

बास्टर गास्तर को यह सारा कृष्य मागाधीय के एक विश्व जैसा प्रतीत हुआ। कूष कृष चक्क रहा था, हरिलाली चमयमा रही थी। मोने कई के टुक्कों की तर्ज फटते और भड़ी मर के लिये उनकी चमक ऐसे कॉंबरी मानो कोई दर्गक हारा सूर्य की किरण को मागियिन्यत कर रहा हो। कोई पिछनी टांगों पर बड़े होते वे धौर लहू की तरह घूमते थे। तीन मोटों का पार्क थीर महत्व तकुके सीर पारवर्षी वर्ष की वाली में निपटे हुए थे।

"वे माग रहे हैं!"

"वे माने मा रहे हैं... लोग हार गये!"

माने मा रहे लोग नगर के करीब पहुंचते जा रहे थे। बहुत से लोग रास्टे में ही गिर पढ़े थे। ऐसा लगता था मानो मास पर रंग-विस्ते विचाड़े विख्या दिये गये हों।

एक गोला बनवनाता हुमा चौक के ऊपर से गुजरा।

कोई बुरी तरह कर गया और उसने पूरवीन नीचे गिरा दी।

गोला फटा भीर छन दर बड़े सोग बुर्ज से नीचे भाग चले।

रनमें एक शासासाय भी या। उसको वसके का पेशवन्य किसी हुक में प्रटक गया। उसने मुक्कर देखा, उसे कोई जयानक दृश्य दिखाई दिया और वह गया काड़कर विल्ला तहा—

"नागो! उन्होंने हृषियारखाच प्रोक्षेरों को पकड़ निया! वे खब नगर में आये कि आये!"

बौक में बलवसी मच गयी।

सोग सटपट फाटकों से दूर हट बसे और चौक से गतियों की बोर माग चसे। मीसियों की ठा-ठा से सेमी के कार्नों के पर्वे फटने समे।



डाक्टर गास्पर भीर दो भन्य व्यक्ति बुवें की तीसरी मंजिल पर ही रुक गये। वे मोटी दीवार में बनी हुई छोटी-सी व्यक्ति में से सांकने लगे।

विद्युकी इतनी छोटी थी कि केवल एक व्यक्ति ही अंग से बाहर देख सकता था। बाहिनों को तो करा-सी सतक ही मिल सकती थी।

काकटर भी सलक ही भारहे ये। सगर यह सलक भी काफ़ी भयानक थी।

तोहे के बड़े-बड़े कार्टक पूरी तरह खोल दिये गवे थे। सगमग तीन सौ व्यक्ति इन कार्टकों से एक्टम बाहर धाये। ये हरे कक्कों बाभी ससेटी क्रमी जाक्टें पहने हुए स्तकार थे। खून से लय-एव ये क्षोग क्रमीन पर गिरते जा रहे थे।

सैनिकों के थोड़े इनके सिरों पर पढ़े था रहे थे। सैनिक तलवारों से बार कर रहे थे, गोलियां दाय रहे थे। उनकी मोमदामें की ध्यकती हुई काली टोपियों में बगे पीले पंखा लहुरा रहे थे। चोड़े प्रयो जाल-साल मुंह खोलते थे, जिनमें के साग निकल रहा था और दे सपने दी दे इक्ट-ज्वार पुना रहे थे।

"वह देखिये! उधर देखिये! वह रहा प्रोस्पेरो!" बाक्टर जिल्लाये।

हिषयारसाव प्रोस्पेरी को रस्ते से बांधकर घसीटा जा रहा था। वह कुछ कृदम चलता, पिर पढ़ता और फिर चठता। उसके साल बाल उतके-उसकाये हुए पे, पेहरा खून से सब-पथ या घौर उसके गले में मोटे रस्से का फंदा पड़ा हुआ या।

"प्रोत्मेरी | बन्दी बना लिया गया !" बाक्टर चिल्लावे।

इसी समय एक गोला लांद्री पर माकर दिया। बुर्ज झुका, झूल-सा गया, कड़ी कर के लिये टेड्रे क्या सम्मला रहा और फिर धड़ान से नीचे वागिरा।

डास्टर भी कलावाजियां खाते हुए नीचे जा पहुंचे और अपने बूट की बूसरी एड़ी, इस्ती, वैसे और चक्ने से ताम को बैठे।

#### बूसरा क्रमाय

#### जल्लादों के इस तस्ते

हा क्टर भीचे तो वा गिरे कताबाजियां बाते हुए, मगर कुमल ही रही। उनका क्षिर भी नहीं कटा बौर टांनें भी सही-सतामत रहीं। मगर इससे क्या। नेशक हड़ी-ससती सतामत रहीं, फिर भी गिरते हुए बूर्च के साथ नीचे वा गिरने में तो कोई मजा नहीं हो सकता, बात तौर पर बायटर जैसे व्यक्ति के लिये, जो बचानी की मंजित लांचकर बुड़ाये में कवम रख कुका हो। बर दे ही बायटर बेड़ीस हो गये।

जब उन्हें होता माया तो जाम हो पुकी थी। शक्टर ने घपने पूर्वंपरे नजर शाती — "मोह, ज्या मुखीबत है! जाहिर है कि ऐनक तो पूर्व्र हो गयी। ऐनक के बिना भूसे सम्बद्ध ऐसा ही नजर माता है जैसा कि घच्छी नजरवाले व्यक्ति को उस समय जब बह ऐनक बढ़ा लेता है। यह तो बहत वरी बात है।"

इसके बाद वह टूटी हुई एड़ियों के बारे में बड़बड़ाते रहे-

"मेरा तो देखे ही इन्द्र छोटा है और अब एक इंच और छोटा हो बाउनेगा। या जायद दो इंच, क्योंकि दोनों एड़ियां टूट गयी हैं। नहीं, नहीं, केवल एक इंच ही..."

वह नलने के डेर पर पड़ा हुमा या। लगवग पूरे का पूरा कुर्व गिर गया था। वीचार का सन्ता-तान्या भीर पत्तता-पतला टुक्ड़ा हुड़ी की उद्ध बाहर को निकता हुमा था। कड़ी बहुद हुर से संगीत की स्वरावहरी सुनाई दे रही थी। बाल्य की दिवक्का दुन हवा के पंचों पर उड़ती हुई साती, जो आती और फिर से सुनाई न देती। डाल्टर ने ऊपर की ओर नजर डाली। अपर विभिन्न दक्षामों में काली दूरी हुई कड़ियां तटकी हुई थीं। शास के हरे-से साकाल में तारे सिक्नियता रहे थे।

"जाने यह बाल्य की घुन कहां से सुनाई दे रही है।" बाक्टर प्राश्यवंत्रकित हुए।

बरशाती के बिना ठंड महसूत होने नारी। चीक में एकटम सन्नाटा था। कराहते हुए बास्टर तथरों के देर पर से उठे और उन्होंने किसी के बड़ेने बूट से ठोकर खाई। तालासाख एक कही के बार-नार पड़ा हुमा धाकाम को ताक रहा था। बास्टर ने उसे हिलाया-बुलाया। मगर तालासाख नहीं ठठा। वह मर चुका था।

बाक्टर में मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने को टीप उतारने के सिये हाय

नकाया -

"मोह, टोप भी गया! तो सब मैं स्वा करूं?"

बास्टर भीक से चल दिये। बड़क पर लोग पड़े थे। बास्टर ने शुक्कर हरेक को निकट से देखा। उनकी चुली हुई फैली-फैली बांखों में तिलारे प्रतिविधित्तल हो पहें थे। उन्होंने जनके नाथे सुर यो बहुत उन्ने धाँर रस्त से भीगे हुए ये जो रात के समय काला-काला विवाह के रहा था।

"तो यह हुमा! यह हुमा!" डाक्टर फुलफुलाये। "इसका मतलब है कि नोग हार

गये... ही घद क्या होगा?"

साधे मच्टे बाद वे बहां पहुंचे यहां लोग दिखाई दिये। वे बहुत सक चुके थे, वेहद मुखे-प्यासे थे। सहर के इस हिस्से में हर दिन का सादृष्य था।

डास्टर चौराहे पर खड़े थे, काफ़ी देर तक चलते रहने के बाद मोड़ा दम लेते हुए

सोच रहे थे -

"कैसी धजीब बात है! यहां रंग-विरंगी बितायों जन रही हैं, बोड़ा-नाड़ियाँ बा-जा रही हैं, श्रीन के दरायों बूत भीर बन्द हो रहे हैं। घर्य-गीवाकार विवृक्तियों में से मुनहरी रोसनी छन रही है। वहां स्तरफाँ के करीब जोड़े नाम रहे हैं। होन नाम-रंग में बूढ़े हैं। कानेक को पानी के करर रंग-विरंगी चीनी हाबियां मूम रही हैं। सोग उसी तरह से सपनी रास-रंग की दुनियां में मस्त हैं, जैसे एक दिन रहते थे। क्या वे यह नहीं जानते कि धान बुबह क्या काष्य हुमा है? क्या उन्होंने गोतियों की ठांच-ठांय मीर सोगों की माहें-कराई नहीं खुनी? क्या उन्हें यह नामून नहीं कि जन-नेता, हम्बियारकाव प्रोक्तियों को गिएलतार कर सिया गया है? हो उकता है कि ऐसा चुछ मी न हुमा हो? हमयर मैंने कोई स्वासक जपना देवा हो? हायद मैंने कोई

सबक के नुक्कड़ पर एक तैन्य थत यहा वा और पटरी के साथ वोझा-नाड़ियां इदार बांखे खड़ी थीं। मालिनें नुसाब बेच रही थीं और कोचवान उनसे बार्से कर

रहे दे।

" उसके गले में फंदा डालकर नगर घर में से बसीटा गया। मोह, बेचारा!"

"बब उसे लोहे के पिंजरे में बन्द कर दिया गया है। पिंजरा लीन मोटों के महस





में रखा हुमा है," एक मोटें कोचवान ने कहा जो हल्के नीले रंग का क्रीतेवाला ऊंचा टोप पहने था।

इसी समय एक महिला भपनी छोडी-सी बेटी के साथ मालिनों के वास फूल ख़रीदर्न के लिये भाई।

"किसे बन्द कर दिया गया पिंजरे में?" महिला ने दिलवल्पी ली।

"हथियारसाख प्रोत्पेरी को। सैनिकों ने उसे बन्दी बना लिया है।"

"नुक है मगवान का!" महिला ने कहा।

उसकी बेटी रोने लगी।

"बरी बुबू, लू किसनिये रोती है?" महिला को हैरानी हुई। "तू हिषपारमाठ प्रोत्पेरों के लिये दुखी होती है? उसके लिये दुखी होने की वरूरत नहीं। वह हमारा बुरा करना बाहता था... देख तो, कितने सुन्दर मुलाब के फूल हैं..."

गुलाब के बड़े-बड़े फूल खारे-से पानी और पत्तों से भरी रकाबियों में राजहंतों की भाति

धीरे-ग्रीरे तैर रहे थे।

"ये ने तीन गुलाब। रोने की कोई बात नहीं। वे लोग विद्रोही हैं। सनर उन्हें लोहे के पिंतरों में बन्द नहीं किया गया तो ये हमारे चर-बार, कपड़ों-सन्तें सौर गुलाबों परकब्डा कर लेंगे और हमारे टुकडे-टुकड़ों कर बालेंगे।"

इसी वक्त एक छोकरा बीड़ता हुआ वास से गुजरा। पहले तो उतने महिला के सितारों

पड़े लबादे को वींचा और फिर सड़की की चोटी बींची।

"प्रारी भी महाराती!" जड़का चिल्लाया। "धगर हपिधारलाज प्रोल्पेरी पिंजरे में बन्द है तो क्या हका, नट खिक्ल तो भाजाद है!"

"मोड, जैतान !"

महिता ने पर पटके और उसका पर्य नीचे गिर गया। मानिनें ठठाकर हंस पढ़ों। मोटे कोचवान ने इस मोर-बारावे से श्रावदा उटाया और महिता से बोदा-गाड़ी में बैठकर बस देने का प्रस्ताव किया।

महिला और सड़की बोड़ा-गाड़ी में बैठकर चली गयी।

"म्रोरे, जरा सुन तो कूद-फांद करनेवाने!" एक मानिन ने लड़के को पुकारा। "इधर तो मा! तुमें जो कुछ मानुम है वह जरा हमें मी तो सुना..."

दो कोचवान प्रपनी ऊची सीटों से नीचे उत्तरे ग्रीर बड़े-दहें पांच कालरी वाले प्रपने

चोगों से उत्तक्षते हुए मालिनों के पास प्रायः।

"यह हुआ न चानुक! बढ़िया धानुक!" उम लम्बे चानुक की श्रोर देखते हुए लक्के ने सोचा जिसे कोचवान सटकारता या। सहके का मन ऐसा चानुक पाने के लिये नलक उटा मगर प्रनेक कारणदण उसके लिए ऐसा धानुक पाना सम्बद नहीं या।

"हां, तो क्या कहा तू ने?" कोचवान ने भारी-भरकम श्रावात में पूछा। "नट तिबुल

माजाद है?'



"ऐसा सूनने में भाषा है। मैं बन्दरगाह पर गया था, वहीं ऐसा सूना..."

"क्या सैनिकों ने उसकी हत्या नहीं कर बाली?" दूसरे कोवदान की खाताख भी भारी-भारतम थी।

"नहीं, बड़े मियां... घरी सुन्वरी, मुझे एक गुलाब दे दे!"

"ठहर रे, उल्लू! पहले तू सारा किस्सा तो मुना..."

"हो। तो किस्सा यह है कि जुरू में तभी ने यह समझा कि नट तिनुत मारा गया। बाद में जब नवीं में उसे ततावा किया गया तो वहनहीं मिला।"

"क्या यह नहीं हो सकता कि उसे नहर में फेंक दिया गया हो?" कोचवान ने पूछा।

एक भिक्तमंगा भी बातचीत में शामिल हो गया। "किसे फैंक दिया गया हो नहर में?" उसने पूछा। "नट तिबुल कोई बिल्ली का

"किसे कका दिया गया ही नहुर ने?" उतने पूछा। "नट तिबुल काई विस्ती का बच्चा थोड़े ही है। उसे दुवो देना काला जी का वर नहीं है। नट तिबुल उिन्दा है। वयकर भाग निकला!"

"तुम मूठ वक रहेहो, घनचक्कर!" कोचवान ने कहा।

"नट तिबुल जिन्दा है!" मालिनें खुणी से विल्ला उठीं। छोकरे ने एक गुलाब सपटा धीर लिर पर पैर स्थकर भाग चला। गोले फूल से पानी के छीटे डाबटर पर जा गिरे। डाबटर ने चेहरे से खांबुओं की तरह खारे छीटे पोछे धीर



पगर इसी समय कुछ परिस्थितियों ने बातचीत में बलत बात दिया। सक्क पर एक विचिन-मा जुनूत प्रकट हुमा। मागे-मागे दो पुड़तवार थे, ममार्थे लिये हुए। ममाले दकती हुई दाड़ियों की तरह तहरा रही यो। उनके पीछ-पीछे राज्यविह्न बाती काली घोड़ा-गाड़ी धीरे-धीरे मा रही थी।

मोड़ा-गाड़ी के पीछे-पीछे कले जा रहे ये बढ़ई। कोई एक ली।

वह सपनी प्रास्तीनें ऊपर बड़ाये हुए, काम में जूट जाने के लिये बिल्हुस तैयार थे। वे पेमानर बांधे में, मारे मीर एने उठाये हुए तथा बयान में मौजारों के बससे बताये हुए में। जुनून के दोनों मीर सैनिक ये। उनके बोंडे तैजी से सौड़ने को उताबके ये मीर ये उनकी लागों खींचकर उन्हें हालू में रख रही थे।

"यह कैसा जुनूस है? यह क्या मामला है?" राहगीरों ने उत्तेजित होते हुए एक

दूबरे से पूछा।

ाज्यभिक्क वाली चोड़ा-माड़ी में तीन मोटों की परिषद् का एक कर्मचारी बैठा था।

मानिन डर गयी। वे शालों पर ह्योंतयां रखे हुए उसके किर को ताक रही थीं। उसका

किर गोगे के दरवार्वे में के नजर था रहा था। सड़क जगमग कर रही थी। काले विगयाला
किर रोते हिल रहा था मानो वह निर्जीव हो। ऐसा प्रतीत होता था मानो चोडा-गाड़ी में

भारपी नहीं, कोर्र एकी बैठा हो।

"रास्ते से हट जामो!" सैनिक चिल्लाये।

"बढ़ई कहां जा रहे हैं?" नाटी-सी मालिन ने सैनिकों के सरदार से पूछा।

सैनिकों का सरदार उसके चेहरे के निकट मुंह करके इतने बोर से चीख़ा कि मालिन के बाल मानो हवा के क्षोंके से सहरा उठे –

"बढ़ ई जल्लादों के तक्ते बनाने जा रहे हैं। समझी? बढ़ ई ऐसे दस तक्ते बनायेंगे!"

गालिन के हाथ से रकाबी छूट गयी। गुलाब के फुल विखार गये।

"वे जल्लादों के तक्ते बनाने जा रहे हैं!" अक्टर गास्पर ने भयमीत होते हुए दोहराया।

"हां, तक्ते!" सैनिक ने यूनते और मूंखें के बीच से, जो बड़े-बड़े जूतों जैसी सगती मीं, बांत दिखाते हुए कहा। "सभी विद्रोहियों के लिए तक्ते बनाये आयेंगे! सभी के सिर धड़ से धसग किये जायेंगे! उन सभी के जो तीन मोटों की सत्ता के विरुद्ध सिर उठायेंगे!"

जन्दर का तिर चकराने लगा। उन्हें प्रतीत हुमा कि वे बेहीब हो आयेंगे।

"बाज मुझे बहुत-सी परेकानियों का मुंद देखना पड़ा है, "उन्होंने अपने बाप से कहा।
"इसके अलावा मेरे पेट में जूदे कूट रहे हैं और मैं बुरी तरह थक-टूट भी गया हूं। जस्दी से पर जाना चाहिए।" वास्तव में ही उाक्टर को सब भाराम करने की बड़ी खरूरत थी। वे उस दिन घटी घटनामाँ, देखी और मुनी जीजों से इतने अधिक उत्तेजित वे कि कुने के साथ नीचे जा गिरने, टोर, वस्ताती, छड़ी भीर एड़ियां खो वेने का भी उनके लिए कोई महस्व नहीं रह गया था। उाहिर है कि बचसे कुरी बात तो यह थी कि ऐनक से हाण धो बैठे थे। को वे एक बच्चों में बैठकर पर की और चल दिये।

#### तीसरा बच्याय

#### सितारे का चौक

सड़कें दीवाल्झानों से बी स्वाची कोड़ी-कोड़ी पक्की सड़कों पर से जा रहीं थी। सड़कें दीवाल्झानों से बी स्वाचा जनकाग रही थीं। सड़त ऊंचाई पर लीमों की मूंखना लैकी हुई थीं। लैम्प सीचे के ऐसे गोलों जैसे वे जिनमें मानो सऊंट उबला हुया बूध पर हो। लैम्पों के गिर्द डेरो डेर पतंगे उड़ रहे थे, हस्की-सी सरसराहट का गीत गुनगुनाते हुए जल रहे थे। नगी नदी के किनारेखाली सड़क पर जा रही थी, पपरीसी दीवार के साय-साथ। वहां कांसे के बबर पंजों में डालें लिये लम्मी-लम्मी जवाने निकाल हुए थे। नीचे गाड़ा-गाड़ा पानी धीरेशीर वह रहा था, राल की तरह काला-काला और चमकरार। पानी में नगर उल्टा प्रतिक्रिय्वत हो रहा था, तह मानो तैरला चाहता था, मधर नहीं तैर पाता पा धीर कोमन मुनहरे प्रकों में हुए था, नीचे तरह ख़नदार पुलों के ऊपर से गुजरी। नीचे से सचवा दूसरे किनारे से वे उन विस्तियों जैसे लग रहे वे जो झपटने से पहले प्रपनी लोहे की पीठों में ख़म बाल रही हों। यहां हर पुल के लुक में सल्तरी नवर साते थे। वे डोलों पर के हुए पाहमों के कम लगा रहे थे, ताब खेल रहे थे भीर तारों को तालते हुए कम्हास्यां ले रहे थे। बाक्टर बण्डी में जा रहे वे सार तारों को तालते हुए कम्हास्यां ले रहे थे। बाक्टर बण्डी में जा रहे थे और तारों को तालते हुए कम्हास्यां ले रहे थे। बाक्टर बण्डी में जा रहे वे सार-उसर रेख रहे थे मीर साववारों पर कान लगाए हुए थे।

गलियों, मकानों और शराबखानों की खुनी खिड़कियों और मनोरंजन पाकों हे किसी गीत की विखरी-विखरायी पंक्तियां सुनाई दे रही थीं—

> क़ैद किया प्रोस्पेरो को अब बन्दी उसे बनाया। बैठा लोहे के पिंजरे में अब वह क़ाबू आया।।

नमें में बुक्त एक बांका-छैता भी इन्हीं पैक्तियों को दोहरा रहा था। इस बांके-छैत की मौती पत बनी थी। मौती के पास देरों रूपना था और उससे भी त्यादा झाइमां थीं। नखरीकी रिक्तियार उसका एक की नहीं था तो की की तारा धन बांके की विरासत मैं नित गया। इसीतिए घब वह इस बात पर झूंक्ता रहा था कि बनता ने बनियों की सक्ता के विरक्ष विशोह का संग्रा उपरा उद्याग था।

विडियायर में बढ़िया तथाणा हो रहा था। लकड़ी के मंच पर तीन मोटे-मोटे और झबरीले बन्दर तीन मोटों के रूप में प्रस्तुन थे। एक कुत्ता मेंबोसीन पर छुन बजा रहाणा।



हुई पोशाक पहने, पीठ पर सुनहरा सूरज और पेट पर सुनहरा सितारा लगाये हुए एक मसक्या राज्यस्त्रों की संगत में इस कविताका पाठ कर रहा था —

गेहूं के बोरों से मोटे तीनों लुड़के जायें। काम न कोई हरहें भीर तो केवल तोंद फुलायें।। इनकी धरे समझ पचराई। धनी प्राधिती धाई।।

" वडी आख़िरी आई!" सभी आरे से दाड़ियों वाले तोते वीख़ उठे। भयानक मोर मचगया। पिंजरों में बन्द तरह-तरह के जानवर मीकने, हूंकने, किकियाने और सीटियों बजाने लगे।

बंदर मंच पर इधर-उधर कूर-कांट रहें थे। उनकी टॉर्ग कीन-सी हैं और हाथ कीन-से, यह समझ पाता किंठन था। वे दर्शकों के बीच कूट गये और इंडर-उधर भागने तमें। दर्शक में समझ पाता किंठन पाने तमें। दर्शक में प्रमुख्य के ताल पीने होते थी। वो मीटे थे, वे तो खास तीर पर कृष धोर मचा रहे थे। वे शुक्त से ताल पीने होते थीर कांगते हुए समझपे पर दीपां और दुर्शनों कॅक रहे थे। एक मीटी महिला ने मसझरे पर धपना खाता ताला, यगर पास बैठी हुई एक धन्य मोटी महिला की टोपी.उसके साथ घटक कर सिर से उत्तर गयी।

"ऊई मां!"— दूसरी मोटी महिला जोर से जिल्लाई, क्योंकि टोपी के साथ-साथ उसके बनावटी बास भी उत्तर गये थे।



भागते हुए एक बन्दर ने इस महिना की चाद हथेली से बपयपा दी। वह तो वहीं वेहोल हो गयी।

" हा<del>-हा-हा</del> ! "

"हा-हा-हा!" प्रत्य दशक जो हुबले-तर्नत थे और कुछ वटिया कपड़े पहने ये जोरों के उहाके रुपा रहे थे। "ताबात! ताबात! इनको ऐसी की तैसी! तीन मोटे मुद्दाबाद! प्रोत्मेरों जिन्दाबाद! तिबुल जिन्दाबाद! जनता जिन्दाबाद!"

इसी समय किसी ने बहुत जोर से चीखकरकहा –

"म्रागलगगई! शहर जला जारहाहै..."

सभी लोग बाहर भाग चले, धक्कम-पैत करते, बेंचों को उलटते-पलटते। चिडियाभर के चीकीदार इधर-उधर भागते हुए बन्दरों को पकड़ने लगे।

कोचवान ने चाबुक से सामने की प्रोर इशारा करते हुए डायटर से कहा -

"सैनिक मजदूरों के मुहल्लों को भाग लगा रहे हैं। वे नट तिबुल को पकड़ता चाहते हैं..."

नगर के अपर , काले-काले प्रकानों के होर के अपर धाय की लाल-साल लपटें दिखाई दे रही थी।

जब यह बन्धी, जिसमें डाक्टर घर जा रहे थे, नगर के मुख्य चौक - सिनारे के चौक - में पहुंची, तो उसके लिए भागे जाना ग्रसम्भव हो गया। वहां ढेरों घोडा-गाड़ियां भीर कोचें थीं, षुडसवारों भीर पैदल चलनेवालो की मारी भीड जमा थी।

"यद्वां क्या किस्सा है?" डावटर ने पछा।

मगर किसी ने भी इस सवाल का जबाब नहीं दिया - सभी लोग चौक में घट रही घटना को देखने में इतने ब्राधिक खोये हुए वे। कोचवान भी बपनी सीट पर खड़ा होकर उधर ही देखने लगा।

इस जीक का नाम सितारे का चौक क्यों पड़ा, इसकी भी कहानी है। इस चौक के सभी और बहुत बढ़े-बढ़े, समान ऊंचाई और बनावट दाने मकान वे जो ऊपर से गीणे के गम्बज से डके हुए थे। इस तरह यह चौक सरकस के एक बिराटकाय संबंध जैसा प्रतीत होता था। गुम्बज के बीच में बहुत ही माधिक ऊंचाई पर दुविया का सबसे बढ़ा लैम्प जलता रहता था। यह बारचर्यजनक बढे बाकार का शीशे का गोला था। इसके चारों बोर लोहे का चक्र था। वह बहुत ही मखबूत तारों के सहारे लटका हुआ या और शनिग्रह जैसा प्रतीत होता था। पथ्वी पर इसके समान दूसरी रोजनी नहीं थी। इसीलिए लोगों ने इस लैंग्प को "सितारे" की संज्ञा दे दी थी। इस तरह इस सारे चौक का यही नाम पडा गया।

भौक, मकानों और ब्रासपास की गलियों को और रोशनी की जरूरत नहीं पडती थी। यह सितारा परवर की ऊंची दीवार की तरह खड़े मकानों की सभी गरिवयों, सभी कोनों श्रीर सभी कोठरियों में रोशनी पहुंचाता था। यहां लोगों का लैम्मों श्रीर मोमबलियों के विनाकाम चल जाता या।

कोचवान घोडा-गाडियों, कोचों और कोचवानों के ऊंचे टोपों, जो दवाखानों की श्रीशियों के सिरों जैसे थे, के ऊपर से नजर दौड़ा रहा था।

"बापको क्या दिखाई दे रहा है? वहां क्या हो रहा है?" कोचवान के पीछे से मांकते भौर उत्तेजित होते हुए डाक्टर ने पुछा। नाटे कद के बाक्टर को कुछ भी नजर नहीं भारहा था। उनकी नजर मी कमडोर थी।

कोचवान ने जो कुछ देखा था. सब कह सुनाया। यह कुछ देखा था उसने।

चौक में बहुत हलचल थी। विराट गोलाकार विस्तार में लोग इधर-उधर दीइ-ध्रम कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानी चौक का घेरा हिंडोले की तरह धम रहा था। जो कुछ ऊपर हो रहा या उसे प्रधिक ग्रच्छी तरह देख पाने के लिए लोग लगातार इधर-उधर भाग-दौड रहे थे।

कवाई पर लटका हमा लैम्प सूरज की तरह बांखों को चकाचाँच कर रहा था। ऊपर को मुह उठाये हुए लोग हथेलियों से प्रांखों पर बोट किये थे।

"वह रहा! वह रहा!" लोग चीच उठे।



"वह देखिये! वहां!" "कहां? कहां है?"

"वहां, काफ़ी ऊंचाई पर!"

"तिबुल! हिबुल!"

सैकड़ों जंगनियों ने बाई बोर सेन्त्र किया। वहां साधारण यकान था। नगर छहों मंजिलों की तभी विवृत्तिकां चौनट खुनी हुई थीं।हुर बिवुकी में से तिर बाहुर निकले हुए थे। के एक हुसरे से चिन्न नजर का रहे थे।हुक्त सिदों पर धूंदने वाले रासिकाशीन टोपे थे; हुक्त नारियां प्रपत्ने किरों पर मुक्ताबी वॉलेट टोभी पहने थीं जिनमें से भूरे भूकराले आल बीहर निकते हुए थे; कुछ कामात बोर्ड मीं; इक्त अरातांत करायों में बारे हुए सामार बारित किंदि, विकल्प कार और अपित किंदि के हुए के बादतों में बोर्ड हुए सामार दार्डिन सुक्वातंत्र कुष्पांत्रकात बेहरे और नारियों के लिए भी दिखायों दे रहे थे। उनके मुनहरे चमकवार बात हत तरह फैले हुए से मानो उनके कंडों पर पंख लगे हुए हों। यह घर, तिशक्ती सलावां बाती विवक्तियां बुकी हुई सो और जिससे रोप्तियों किर बाहर लांक रहे थे, एक वहे पिजरे जीवा प्रतीत ही हुई सो और जिससे रोप्तियों हुए हों। इन सिरों के स्वामी छंज रा पार्वे के पार्वे का प्रतीत की हुए हों वह सिरों के स्वामी छंज रा पार्वे के स्वामी छंज रा पार्वे के सिरों के स्वामी छंज रोप्तियों के सिरों के सिरों के स्वामी छंज रोप्तियों के सिरों के सि

छत पर एक छोटी-सी प्राकृति हिनती-दुस्ती नदर था रही थी। वह घीरे-धीरे, साव-धानी भौर विखास के साथ मकान के तिकोने बातू शिखर से नीचे की घोर था रही थी। उसके पैरों के नीचे टोन बज रहा था।

यह प्राकृति प्रपना सन्तुतन बनाये रखने के लिए लबादे को इधर-उधर हिला रही थी, ठीक उसी तरह, जैसे सरकस में रस्से पर चलनेवाला कलाकार मन्तुतन के लिए पीली चीनी छतरी का उपयोग करता है।

यह था नट तिबुत। लोग चिल्ला उठे-

"शाबाग तिबुल! शाबाश तिबुल!"

"सम्भलकर बढ़ते जामो! याद कर लो कि कैसे तुम मेले में रस्से पर चला करते थे ..."

"मरे, वह गिरनेवाला मादमी नहीं! वह हमारे देश का चंटी का नट है..."

"उसके लिए यह कोई नई चीज नहीं है। हम प्रपनी श्रांखों से देख चुके हैं कि यह रस्से पर चलने की कला में कितना मधिक नाहिर है..."

"शाबाश तिबुल!"

"नाग जाघो ! वच निकसो ! प्रोत्मेरो को बाउाद कराघो !"

कुछ दूसरे लोग लाल-पीले हो रहे थे। वे चूंसे दिखाते हुए चिल्ला रहे थे -

"बद तूबचकर कहीं नहीं भाग सकेगा, उल्लू मसखरे!"

"सैतान का चर्चा!"

"बाग्री! तुझे कृरगोश की तरह गोली का निशाना बनाया जायेगा..."

"कान खोतकर युन ले ! हम पुन्ने छत से जस्ताद के तक्ते पर खींच से जायेंगे।कल दस तक्ते तैयार हो रहे हैं!"

दिबुल खुतरनाक फ़ासला तय करना गया।

"ग्ररे, यह यहा मा कैसे गया?" तोग पूछ रहेथे। "वह इस चौक में कैसे झा समका? छन्न पर कैसे जा चढ़ा?"

"वह सैनिकों के हामों से बच निकला," इसरों ने जवाब दिया। "वह मागा, मोमल हो गया और किर नगर के विभिन्न स्थानों पर दिखाई दिया, एक छत से दूसरों पर सूदता गया। वह ता बिस्ती की तरह कुर्तीला है। उसका हुनर भाव उसके दायें आ गया। ऐसे ही तो देश भर में उसकी क्यांति नहीं हो गयी।"

बील में सैनिक बा गये। लोग बाल-पात की गतियों में भाग गये। तिबुक्त रेतिंग सांबदन छत के किलारे पर जा बढ़ा हुमा। उसने अपना हाथ फैसा दिया जिसके गिर्द सवादा तिपदा हमा था। हम सवादा संबें की मांति सहरा उठा।

मेले-डेले के खेल-समानों और रिविवारींग वेंद-खगाटों के समय लोग तिबुल को इसी सबादे और पील तथा काले तिकांते हुकड़ों से सिली बिएलक पहने हुए देखने के आदी थे। अब उंजाई पर गीगों के गुम्बन के नीचें छोटा-सा, दुबला-पतला और धारीदार तिबुल भिड़ जैसा नग रहा था जो मकान की सकेंद दीवार पर रेंग रही हो। जब सबादा हुवा में फरणाता तो ऐसे सनता कि भिड़ ने धरने चक्कदार हुरे एक फैसा दिये हो।

"धभी तू नीवे मा गिरेगा, जहन्मुमी कीडे! ममी शुक्ते गोली का निवाना बना दिया जापेगा!" हाद्यों वाली मौती से बहुत-तः धन विरासत में या जानेवाले भीर नमें में छुत्त बाके-छैने ने जिल्लाकर कहा।

सैरिकों ने घरने मोर्च साथ सिये। उनका सफसर गुस्से से मुनभुराता हुमा इछरउधर माग-दीव कर रहा रा। उसके हाथ में फिन्नोन थी। उसकी एड़ियां स्सेज की पटरियों की तरह सम्बी थी।

एकदम गहरा सन्नाटा छा गया। अन्तर ने अपना दिल थाम तिवा जो उवलते हुए पानी में ग्रंडे की तरह उटल रहा था।

तिबुल सण भर के लिए छत के खिरे पर रका रहा। उसे सामनेवाली दिशा में पहुंचना या। तक वह तितारे के चीक से मजदूरों के मुहल्तों में भाग सकता या।

श्रक्तर पील मीर नीले फूलों की क्यारों के बीचोंबीच खड़ा था। उसकी बगल ने तालावंबा भीर परघर केगोल व्याले से क्रम्बारा छूट रहा था।

"वरा रुको!" धफलर ने सैनिकों से कहा। "मैं खूद इस पर गोली चताळंगा। मैं प्रपनी रेजिनेन्ट का सबसे अच्छा निमानवाट हूं। करा ग्रीर से रेखना कि कैते गोली चलाई जाती है!"

चीक के गिर्द दने नी मकानों से गम्बन के मध्य में, यानी सितारे की स्रोद



लोगों ने दम साध लिया।

बह कभी तो बहुत धीरे-धीरे कदम बढ़ाता, कभी बहुत तेजी से. लगमग भागते हुए। वह अपने हाथ फैनाकर खूद को संतुन्तित करता। हर घड़ी ऐसे तमाता कि वह गिरा कि गिरा। इब उसकी छावा दोवार पर हतको ची नह संस्य के जितना प्रधिक निकट होता काता था, उसके। परखाई दोवार पर निकी, बड़ी और पीसी होती जाती थी।

नौक नीचे बहुत दूरी पर या।

नैस्प की दूरी जब आंधी रह गयी, तो गहरी क्याबोकी ने अफ़सर की आवाज गूंज उठी –

"में प्रव गोली चलाता हूं। यह सीधा तालाव में आ गिरेगा। एक, दो, तीन!" गोली चलने की माबाद गुंज उठी।

तिबुत मागे बढ़ता रहा, मगर न जाने क्यों श्रफ़सर धड़ाम से तालाब में जा गिरा। उसे गोली मार दी गयी थी।

एक सैनिक के हाथ में पिस्तौल यी जिससे मीना धुम्रां निकल रहा या। उसी ने भफ़सर को गोली मारी थी।

"कुत्ते का पिल्ला!" सैनिक ने कहा। "तू जनता के हमदर्द को मारना चाहता था। मैंने सेरा इरादा नाकाम बना दिया। जनता जिन्दाबाद!"

"जनता जिन्दाबाद!" इसरे सैनिकों ने उसका समर्थन किया।

"नीन मोटे जिन्दाबाद!" उनके विरोधी चिल्लाये।

वं सभी दिशाओं में फैल गये भीर तार पर चले जा रहे तिबुल पर गोलियां बरमाने लगे।

तिबुल प्रव लैम्प से दो कदमों की दूरी पर था। वह वपना नवादा हिताकर लैम्प की नगमनाहट से बांखों को बचा रहा था। गॉनिया उसके बास-गान से गुजर रही थीं। सोग खबी से विल्ला रहे थे।

ठांस! ठांस!

"निशाने चुक रहे हैं!"

"हर्रां! निशाने चुक रहे हैं!"

तिबुल ने सैन्य के गिर्द लगे हुए लोहे के बक पर पांब रखा।

"बंद, कोई बात नहीं!" बिरोधी दल के सैनिकों ने धमकी दी। "वह उछर लामने की भोर नायेगा... वह दूसरे तार पर ते गुचरेगा। हम वहां से उसे नीचे मार गिरायेंगे!" इसी लग एक ऐसी बात हुई जिसकी किसी ने भी भाषा नहीं की थी। धारीदार मारुति

इसा साम एक एसा बात हुई। जसका किसा न मा आराबा नहां का था। धारादार आकृति जो लैंग्म के निकट होने पर काली नजर आर्ने लगी थी, लोहे के चक के सिरे पर बैठ गयी, उसने कोई पुत्री युमाया, मून्तु भीर फिर कक की झावाज हुई भीर तैस्थ प्रान की भ्रान में बुझ गया। किसी के मूह से एक बोल तक न पूट पाया। सन्दूक के भीतर राषी जानेवाली भ्रयातक ख़ामोणी भीर भरानक अंधेरे का मा बातावरण हो गया।

प्रगते क्षण बहुत कंबाई पर कुछ ठक-ठक और टन-टन हुई। धन्धकारपूर्ण गुम्बज में हस्की रोगती का एक धन्मा-ता दिवाई दिया। सभी को बोहा-ता धाकता और उनमें दो सितारे नजर थाये। इसके बाद एक गगनजुन्नी मुराख में से एक काली धाकति एंगकर बाहर निकती। पिर बोगों के गुम्बज पर किसी के देखों से मागने की बादाड़ हानाई थी।

नट तिब्ल इस सुराख में से बच निकला था।

गोलियां बलने और प्रचानक अंधेरा हो जाने से घोड़े डर गये थे।

डावटर की बस्की तो उत्टरी-उत्टर्त बची। कोचच्छन ने लगामें कतकर घोड़ों को हाव में किया और युमावदीर रास्ते से डावटर को घर ले चला।

इस तरह एक गैरमामूनी दिन धौर गैरमामूनी रात बिताकर धाविर जास्टर गास्वर धानरें। घर सीटें। उनकी नौकरानी, मोसी नानीचेंड धोसारे में ही उससे मिली। बहु बहुत परेणान नवर धा रही थी। जास्टर हतनी देर उक घर नही लीटे थे! मौसी गानीचेंड ने हाय नवादे, गहरी सांत ती और विस्तर मूनाचे हुए कहा —

"धापका परमा कहां गया ? टूटगया ? आह्, डाक्टर, प्यारे डाक्टर ! धापकी बरमाती कहां गयी ? खो गयी ? खोह, धोह ! "

"भौती गानीभेड, इतना ही नहीं, भेरी दोनों एड़ियां भी टूट गयी हैं..."

"म्रोह, यह तो बहुत बुरा हुमा!"

"बाज तो इस से भी क्यारा बुरी बान हुई है मौती गानीमेक: हथियारसाज प्रोत्पेरी बन्दी बना लिया गया। उसे सोहे के पिंडरे में बन्द कर दिया गया।"

सोसी गानीभेड को कुछ को मानूम नहीं या कि दिन को क्या कुछ हुमा था। हां, प्रतंत तोगों की गरफ कुनी थी, क्वामों के ऊपर ताल कपटें देखी थी। प्रवेशिक ने उसे द्वाया या कि वहुँ स्थालत चौक में विद्योहियों के दिर काटने के लिए जल्लामों के तहते कना रहे हैं।

"नुसे बहुत वर बहुन्स हुमा। वैने खिड़िक्यों बन्द कर की भीर सोच निया कि बाहर नहीं नाज़नी। हर पड़ी से भाषके आने की उम्मीद करती रही। बहुत ही परेशाल रही... दीगहर का खाना डंग हो गया, साम के खाने का भी बक्त गुबर गया, सगुर आप नहीं गीटे..." उनके कहा।

रात बीत चुकी थी। डाक्टर सोने की नैपारी करने लगे।

डानटर ने जो सौ विचार्य पढ़ी थीं, उनमें इतिहास भी शामिल था। उनके पाल चमड़े की जिल्टवाली एक बड़ी कापी थी। इस कापी में वे महत्त्वपूर्ण घटनाधों के बारे में प्रपनी राथ लिखा करते थे।

"भादमो को हर चीख बक्त पर करनी चाहिए," डाक्टर ने उंगली ऊपर उठाते

हुए कहा।

यकान की परवाह न करते हुए डाक्टर ने चमड़े की जिल्लवाली कापी उठाई, मेख पर जा बैठे और लिखने सरो।

"कारीगरों, खान-जबहूरों घोर जहाबियों,—यानी नगर के सभी ग्रारीब कोगों ने तीन मोटों की सत्ता के विवद्ध विद्रोह किया है। तैनिकों की जीत हुई। हवियारसाज प्रोलेरों को क्षेत्र कर लिया गया प्रीर नट तितृत भाग यथा। प्रभी, कुछ ही समय पहले खितारे के भीक में एक सैनिक ने प्रपने बफ़्कर को गोती से उड़ा दिया। इस्का मतसब यह है कि जब्द ही सभी सैनिक अनता के विवद्ध तक़ने और तीन मोटों की रक्षा करने से इन्कारकर देंगे। मुझे केवल तिवृत्त के बारे में चिन्ता हो रही है..."

हती क्षण डाक्टर को प्रथने पीछे सरसराहट-सी चुनाई दी। उन्होंने यूभकर वेखा। उस प्रोर अंगीठी थी। अंगीठी में से हरा लबादा पहने हुए एक जम्बा-तहंगा व्यक्ति बाहर प्राण।

यह था नट तिबुतः।



दूसरा भाग



उत्तराधिकारी दूदी की गुड़िया

#### चीवा प्रध्याय

#### गुब्बारेवाले के माथ क्या कुछ बीती

अप गति दिन प्रदानत चौक में कोरों ने काम हो रहा था। वहां जरनारों के दस तक्को बनाये जा रहे थे। सैनिक काम की निगरानी कर रहे थे। बढ़ई मन मारकर काम कर रहे थे।

"हम कारीगरों भीर खान-मजदूरों के सिरकाटने के लिए तब्दो नहीं बनाना चाहते!"

उन्होंने गुस्से से कहा।

"वे हमारे **माई** हैं!"

"उन्होंने इसलिए अपनी जान की वाडी लगाई कि सभी मेहनतकशों को बाखादी । मिल सके!"

"पूप रहो!" सैंनिकों का सरदार ऐसे बोर से चिल्लाया कि दीबार के सहारे खड़ें किये हुए तैवार तक्ते नीचे जा गिरे। "चुप रहो, वरना में तुम्हें कोड़े लगवाऊंगा!"

सुबह से ही विभिन्न दिशाओं से तोग भारी संख्या में घरालत चौक की श्रोर प्राने लगे थे।

तेज हवा चल रही थी, घूल के बादल उड़ रहे थे, दूकानों के साइनवोर्ड हिल-दुल ग्रीर खटखटा रहे थे, सिरों से टोपियां उड़कर घोड़ा-गाड़ियों के पहियों के नीचे नृढ़क रही थी।

एक जगह पर तो हवा के कारण बहुत ही धनहोनी बात हो गयी - गुब्बारे एक गुब्बारे वैचनेवाले को ले उड़े।

"हर्रा हर्रा!" इस धनोखी उडान को देखते हुए बालक चिल्ला उठे।

बातकों ने खुण होते हुए खूब जोर से तातियां बनायों। बात यह है कि यह दृग्य तो बैसे ही बहुत दिवस्थ्य था और फिर गुजारे बेचनेवाले को ऐसी प्रदग्दी रिपति सें रेखकर बातकों को वैसे भी बहुत खुणी हुई। यह इसिलंगे कि बातकों को हमेशा इस गुजारे वेचनेवाले से ईम्पों होती थी। ईप्पी करना बुरी बात है। यगर किया भी नया जाये! लाल, नीले और पीसे गुज्यारे तो बरसस बातकों का मनमोह लेशे। हर बातक बाहता कि उसके पास भी एक ऐसा गुजारा हो। गुजारे बेचनेवाले के पास दी डेसेंगु गुवारे होते थे। मगर करिसमे तो कभी नहों होते! बहुत ही आजाकारी लड़के और बहुत ही दयालु लड़की को भी उसने अपने जीवन में कभी एक बार भी लाल, नीला या पीला गुब्बारा भेंट नहीं किया था।

मन उसे ऐसा संपरित होने की तजा मिनी थी। वह गुन्बारों वाली रस्ती के साथ सटका हुमा शहर के ऊपर उड़ रहा था। चमकते भीर ऊंचे नीलाकाश में उड़ते हुए गुब्बारे बादुई अंगुरों के रंग-विरंगे गुच्छे जैसे प्रतीत हो रहे थे।

"बचाम्रो!" गुब्बारे बेचनेवाला विल्ला रहा था। मगर उसे मदद मिलने की कोई सामा नहीं थी और वह सपनी टांगों को जोरों से इसर-उसर सटक रहा था।

गुब्बारे देवनेदाला प्रपने पैरों में बाय-फूल के बौर मान है बड़े जूते पहने हुए था। जब तक वह बमीन पर था, तब ठीक-ठाक था। इताबि कि जूते पैर से निकल न जारें, वह पटियों पर चलता हुआ झालड़ी व्यक्ति की तहाई पैरों को बड़ीदाता रहता था। मनर प्रव जब बहु तबा में उड़ रहा था, तो यह तिकड़म उनके काम न था सकती थी।

"बोह, बेड़ा ग़र्क!" उड़ते हुए और एक दूसरे से रगड़ खाते डूए गुल्बारे हवा में कभी एक तरफ को हो जाते थे, कभी इसरी तरफ को।

माखिर एक जुता उसके पैर से उतरकर नीचे गिर ही गया।

"बरे वह देखो ! मूंगफती ! मूगफती !" नीचे भागते हुए बालक जिल्लाये । बास्तव में ही नीचे गिरता हुआ जुना मूंगफली की बाद दिलाता था ।

इसी समय सड़क पर नृत्य का शिक्षक बना जा रहा था। बहुत ही बांका-सजीता था बहु। सम्बा कर, छोटा-सा गीत-मटोन सिर धौर पत्ती-मत्तनी टार्में, बायितन या दिहें से मिनता-मुतता। उसके कोमन कान बागुरी की दर्दीनी तान भीर नर्तकों के नातुक सब्द मुनने के भारते थे। बातकों को सुक्षी भरी किनकारियां भीर हो-सुस्ता वह कैसे सहन करता!

"पोखना-जिल्लाना बन्द करो !" उसने विगड़ते हुए बातकों से कहा। "ऐसे भी कहीं कोर मचाया जाता है! खूनी को खूबकूरत बीर महुर बाक्यों में व्यक्त करना पाहिये:.. मिसाल के तौर पर..."

उसने मुद्रा बनाई, मगर मिसाल पंक्त करने की नौबत न आ पायी। नृत्य के सभी प्रध्या-पकों की तरह उसे भी पैरों की धार ही देखने की घारत पड़ी हुई थी। हाय. सफलोल! ऊपर क्या हो रहा था, इसकी तरक उसका व्यान नहीं गया।

गुल्लारे केवनेवाले का जूता उसके सिर पर झापड़ा। उसका सिर छोटा-सा था, इसलिये वास-मूल का बड़ा-सा जूता उसके सिर पर टोप की तरह धाकर टिक गया।

भव यह नृत्य का सर्जीला भ्रष्टयापक गाय की तरह रम्भाने लगा। जूते से उसका भाषा चेहरा बंक गया।

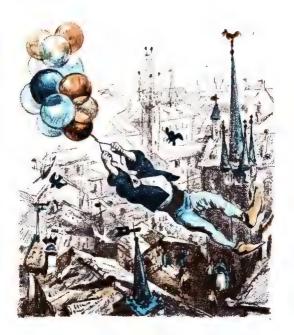

वालक तो हसी के मारे लोट-पोट होने लगे – "हा-हा-हा! हा-हा-हा!"

> नाम का शिक्षक, एक-दो-तीन मलता नचर मुकाये। नाक वड़ी लम्बी-ती उसकी मूहे-सा किकियाये।। सिर पर टिका कृत का जूता शोधा कड़ी न साथे।

बाड़ पर बैठे हुए लड़कों ने सुर मिलाकर उक्त पंक्तियां गायों। वे किसी भी क्षण बाड़ के हुत्तरी और फुदने भीर नौ-दो-स्वारह हो जाने को तैयार थे।

"बाह!" नृत्य के विक्रक ने बाह मरी। "बाह, कितने दुख की बात है! बॉल-नाच का जूता होता, तब भी कोई बात थी! मेरी किरमत में वात-सूत्त का ऐसा गन्दाही जूता रह गया था!"

माख्रिर हुमा यह कि नृत्य के शिक्षक को गिरएतार कर लिया गया।

"ए हजरत," उसे डांटा गया, "कैसी भयानक क्रूरत बनाये फिर रहे हो। तुम ममाज को शान्ति-मंग कर रहे हो। ऐसी हरकत तो वैसे ही कभी नहीं करनी चाहिय, धौर धायकल के खतरनाक बबत में तो मुनकर भी नहीं।"

नृत्य के शिक्षक ने हाच मले।

"कैसा सफ़ेद मूठ है यह।" उसने रोते धार दुहाई देते हुए कहा। "उफ़, कैसी शनतफ़द्मी हो गयी है! बास्य नृत्यों धीर मुफ्तानों की दुनिया में रहनेवासा, मेरे जैसा सजीना-छ्यीला व्यक्ति नया वह भी समाय की सान्ति-भंग कर सकता है? हाय! हाय!"

तृत्य के क्षिक्षक के साथ धामें नया बीती, यह हमें मालून नहीं। फिर हमें इतमें ख़ास दिलवस्ती भी नहीं है। हमारे लिये तो यह जानना कहीं श्रविक महरवपूर्ण है कि हवा में उड़ते हुए नुब्बारे बेचनेवाले का नया हुमा।

वह कुकरों घा कूल की पंख्युकी की सरह उड़ रहाया।

"यह तो सरासर बदतमीजी है!" गुब्बारे बेचनेवाला चिल्ला रहाया: "मैं विल्कुल इड़ना नहीं चाहता! मुझे तो उड़ना ही नहीं बाता..."

मगर उसकी चीक् पुकार बेचूद रही। हवा और भी तेव हो गयी। गुब्बारों का गुब्बा प्रिप्रकाधिक अंवा होता गया। हवा उसे नगर के बाहर, तीन भोटों के महस्र की ग्रोर उड़ाये सिये जा रही यी। गुलारे देवनेवाले को कथी-कथी नीचे की भी झनक निज जाती। नीचे उसे छतं, नावृतों की तरह गर्दी-मन्दी टाइतें, साय-साथ सटे हुए मकान, नीले पानी की संकरी पट्टी, बिजीनोंने लोग भीर नाय-वरीनों के हरे-हरे धन्ते नवर घाते। नगर उसे मानो नकपुए में टंगा हुमा भूनतान्ता लगता था।

हालत ने भौर भी ज़तरनाक रुख अपनाया।

"कुछ देर मगर और इसी तरफ उड़ता गया, तो मैं तीन मोटों के पार्क में जा गिरूंगा!" गुज्बारे वेचनेवाला यह सोचकर कांप उठा।

धगले ही क्षण उतने अपने को धीरै-धीरै, बड़ी बदा और खूबसूरती से पार्क के ऊपर उड़ते पाया। वह अधिकाधिक नीचे आता जाता था। हवा का ओर कम हो गया था।

"मैं प्रव खमीन पर पहुंचा कि पहुंचा! मुझे पकड़ लिया जावेगा। पहले तो वे



कसकर मेरी पिटाई करेंने बॉर फिर जेल में उत्तर कर देंगे। यह भी हो सकता है कि सभी तरह के संसट से बचने के लिये फौरन सिर हा इस्तम कर दें।"

किसी ने उसे नहीं देखा। हा, एक नृक्ष पर बैठे हुए पक्षी अवस्थ बरकर सभी
दिशाओं में उड़ गये। उसते हुए रोग-विरों गुव्यारों की हलती-सी परकाई पड़ रही थी, बाकों
की परकाई जैती। व्यारे-व्यारे इन्डमृत्व जैसे रंगों की यह परखाई बता किसे मांगे, पृत्तों
की क्यारी, हंत के कार बैठे हुए एक सड़के की मूस्ति और सुद्धी पर कड़े सत्तरी के कार
से तैरती हुई गुवरी। इस रंग-विरंगी छाया से सन्तरी के बेहरे पर कमाल के परिवर्तन
हुए। उसकी नाक मुद्दें की माक की तरह नीती, मदारी की नाक की तरह हरी और
सिर गायदी की नाक की तरह नाल हुई। कोमहरूकों में बीसे के रंग-विरंगे हुकड़े भी
इसी तरह रंग बदलते हैं।

कुतरनाक वड़ी नवदीक माती जा रही थी। हवा गुब्बारे वेवनेवाले को महल की वुली हुई विव्हिक्तों की तरफ उड़ा ले पत्ती। उसे तिनक भी सम्बेह नहीं वा कि वह साम भर में हुई के गाले की तरह किसी विव्हिक्तों में से भन्दर जा गिरेगा।

ऐसा ही हमा भी।

गुम्बारे बेचनेवाला एक खिड़की में से प्रन्दर जागिराः यह महल के रसोईघर की खिड़की थी। यहां मिठाइयां बनाई जा रही थी।

उस दिन तीन मोटों के महल में इस बात की खुशी में शानदार दावत हो रही थी कि एक दिन पहले हुई बग़ावत को कामधाबी से कुचन दिया गया था। दावत के बाद तीनों मोटे, राज्य परिषद के सभी सदस्य, दरवारी भीर सम्मानित मेहमान मदानत चौक में जानेवाल ये।

प्यारे पाठको, महल के निठाईघर में जा पहुंचने की तो कल्पना करते ही मुंह में बरवत पानी मर भारत है। यह तो मोटे ही बता सकते ये कि बहुं कैसी कैसी परकारेवार्गा भीजें बनती थीं। किर मान तो काम हिन पा। जानदार दावत का दिन! म्राप कल्पना कर सकते हैं कि स्क्रीचे मीर हतवार्ष स्थान्या कमाल दिखा रहे होंगे।

पिछाई चर में जाकर पिरते हुए गुज्बारे बेचनेवाले को जहां वर लगा, वहां खुशी भी हुई। शायद जिल्ल को वरणोर जुली की ऐसी ही जमुनूति उस समय होती है जब वह किसी

नापरवाह गृहिणी द्वारा खिड़की में रख दिये केक के ऊपर मंडराती है।

बहुंबहुत तेजी से उन्ता हुआ भीतर झावा और इस्तिये इंग से सपने दर्गीयं नवर न शत सका। सुरू में तो उसे ऐंग्रे लगा कि बहु ऐसी अगह पर आ गिरा है आहां उप्पा देशों के सद्मुत, 'रा-विरंगे और दुर्तम परिप्दे बन्द हैं; वे चुटकते हैं, वह्वहाते हैं, वी-ची करें सेर बीटियां काते हैं। सगर हतरे ही झग उसे तगः कि यह पसीचर नहीं, इतों की सुकान है जहां तरह-उस्हें के उप्पोदेशीय एन रखें हुए हैं, पके हुए और रसीने। निर चकरानेवालो मीठी-मीठी मुगंध उसकी नाक में युस गयी। गर्मी मीर घुटन से उसका दम घटने लगा।

मगर दसी क्षण सब कुछ गड़बढ़ हो गया — प्रदृष्ट्वत पक्षीचर ची घीर फलों की बूकान ची। गब्बारे वेचनेवाला परे का पुरा किसी नर्म-गर्म चीच पर जा बैठा। गब्बारे उसने

हाथ से नहीं छोड़े, कसकर पकड़ रहा। वे उसके सिर के ऊपर निक्यत खड़े ही गये। उसने खूद दोर से मांखें भींच तों। यह सोच लिया कि किसी भी कीमत पर मांखें

नहीं खोलेगा। "सब केंबर कार बाबर कार्या" पाने होता। "सब न को समीप के सीप न सबे

ं प्रवर्म तक कुछ तमक गया," उसने तोचा। "यह न तो पक्तीधर है ग्रीर न फतों को दूकान। यह तो मिठाई पर है भीर मैं केक के ऊपर बैठा हूं!"

सबमुच ऐसा ही वा भी।

वह पाकनेड, माल्टों, कनारों, कीमों, पिसी हुई पीनी कीर मुरब्बों के साझाण्य में बैठा था, रंग-विरंगे कीर प्यारी-प्यारी मुगन्धवाने साझाज्य के सिंहासन पर। उसका सिंहा-मन या केक।

वह सांखें बन्द किये हुए था। वह समझना था कि श्रव उसकी खूब लानत-भलामत होंगी, उसे मारा-मीटा जायेगा और वह इस सब के लिये पूरी तरह तैबार था। मगर हुआ वह, जिसको उसने करणना तक न की थी।

"केक का तो सत्यानाज हो गया," छोटे हसवाई ने दुखी होते हुए कहा।

इसके बाद इसमोबी छा गयी। सिकं उबलने चाकलेट में से फटते हुए बुलवृत्रों की प्रावाज प्राती रही।



"आने अब क्या होगा?" गुब्बारे बेचनेवाले ने डर के मारे गहरी तांख लेते और षपनी भांखों को और आधिक कमकर मींचले हुए फुत्तफुताकर कहा।

उसका दिल ऐसे उछल रहाया जैसे मनीवैग में पैसा।

"और, कोई बात नहीं!" वहे हलवाई ते भी कहाई से कहा, "हाँल में वे लोग हुएरा राउंड ख़्स कर पुने हैं। बीम निनट बार केक पुडुचना चाहिये। रंग-पिरणे गुम्बारे भीर इस उड्डनेवाले उल्लू का बेहुदा-मा चेहरा बढ़िया शावत के केक की समायट के सिथे बहुत ठीक प्रेशा।" वहें हलवाई ने दलना कहा भीर हुवम हिया - "कीम लायों!"

> र्थार सचमुच कीम लाई गई। वस, ब्रव तो ग्रजब हो हो गया!

गीन हनवाई भीर बीम रसीड्ये-छोकरे गुड़्यारे बेचनेवाल पर टूट पड़े। स्मार तीनों मोटों में में मबसे मोटा इन दृश्य को देखता तो मह भी बाह बाह कर उटना। एक मिनट में हो उसे मभी तरफ से कीम से टक दिया गया। गुल्यारे बेचनेवाना शास्त्र बच्च किये बैठा



या, कुछ भी नहीं देखता था। मगर नजारा या देखने लायक। उसे कीम से तर-ब-तर रूर दिया गया। हां, उमका तिर, बेल-बूटों वाली केतली से मिन्ता-बूतता उसका तोवड़ा बाहर निकला हुआ या। बाकों मारा करीर हल्की मुताबी झतकबाशी सक्रेट कीम से लब-पथ कर दिया गया था। गुब्बारे बेचनेवाला और तो कुछ भी हो सकता था, मगर श्रव गुब्बारे वेवनेवाला नहीं न्द्रा था। जैसे उमका थास-कुस का जूता ग्रायव हो गयाथा, वैसे ही अब वह खद भी।

कोई किंव उसे बर्फ़ की तरह बक्तेद राजहंस समझ मबता या, किसी माली को बह मंगमरन्तर का बृत-सा लग सकता था, कोई धोबिन उसे ढेरों देर साबून का फेन मान सकती थी और कोई बालक बर्फ़ का पतला। सबसे ऊपर गुन्बारे लटके दुए थे। ऐसी सजावट यो तो गैरमामूनी, मगर कुल निलाकर खासी जंब रही थी।

"हुं!" प्रपने पित्र को मुख्य दृष्टि से निहारनेवार वितकार के अन्दाव में बड़े हतवाई ने कहा। इसके बाद उककी आवाज पहले की फांति ही अवानक हो उठी और उसने चीखकर हरण दिया — "मुख्यों लाफो!"

पुरक्कं था गये। वे तभी किस्मों, तभी तक्तों और तभी थाकारों के थे। उनमें बहुँ भी थे, भीठे भी, तिकांनी सक्त के, तितारों जैसे, गील, दूव के बाद जैसे भीर गुलाद की सक्त के भी। रहीदेर-छोकरे जूद मन लगाकर यथन समान कर रहे थे। वह हतनाई केतीन तार्तियां दवाते तक भीम का टीला — छारे का सारा केल — तरह-तरह के मुरक्कों से सवस्था।

"बस, काफ़ी है!" बड़े हतवाई ने कहा। "अब इसे बोड़ी देर के लिये जीवन में एख देना चाहिये ताकि वह खरा चरा मुताबी हो जाये।"

"ग्रोबन में?" गुब्बारे बेचनेवाले का दर्गनिकल गया। "यह क्या मुना मैंने? किस ग्रोबन में? मझी ग्रोबन में?!"

इसी समय एक बैरा दौबता हुमा मिठाईघर में प्राया।

"केक शामी! केक!" वह चिल्लाया। "क्रीरन केक लामी! हॉल में केक का इन्तवार हो रहा है।"

"तैयार है!" बड़े हलवाई ने जवाब दिया।

"शुक्र है मगवान का!" मुब्बारे बेचनेवाले ने कहा। श्रव उसने उरा-उरा श्राख खोली।

नीती बर्दी पहने हुए छः बैरों ने इस बड़ी-सी प्लेट को उठाया जिसमें वह बैठा हुआ या। वे उसे ले घले। वह मिठाईघर से बाहर क्रा चुका या जब उसे रसोइयों के ठहाके सुनाई दिवे थे।

बैरे उसे लिये हुए चौड़ी सीड़ियां चड़कर ऊपर होंल में पहुंच। गुल्वारे बेचनेवाले ने पड़ी घर के लिये फिर प्रार्थि बन्द कर ती। होंल में खूब शोर मच पड़ा था, हंसी-बुशी का वातावरण था। बहुत-से तोगों की प्रावार्थे एकसाथ सुनाई दे रही थीं, ठहाले गूंज रहेथे, तालियां बनाई बा रही थीं। हर बात इस चौड की गवाही देती थी कि दावत खूब काम-याद रही थी।

गुब्बारे बेचनेवाले को, नहीं, केक को लाकर मेउ पर एख दिया गया। मन गुब्बारे बेचनेवाले ने मांखें खोलीं।

उसने तीन मोटों को देखा।

वे इतने भोटे ये कि हैरत से उसका मुंह खुला रह गया।

"वह पहले की नरह ताहे के पिंबरे में बन्द है। पिंबरा यही महल में, उत्तराधिकारी टुड़ी के चिडियापर में रखा हमा है।"

"उसे यहां बुलबाइये..."

" उसे यहां ने सामी!" - पहले मीटे ने कहा। "हमारे मेहमान उस दिल्ये को प्रधिक नवदीक से देख पायें। मैं तो प्राप सब को चिड़ियाचर में ही चनने का मुझाब देता, मगर बहां तो बहुत कोर, चौकु चिंका और बदबू है... जामों की खनक भीर फणों की महक से हसका क्या मुकाबसा..."

"वह तो है ही! सो तो है ही! चिड़ियाघर जाने में कोई तुक नहीं..."

"प्रोस्पेरो को पहीं बुलबाइये! हम केक खाते हुए उस राक्षस को देखेंगे।"

"फिर केक!" गृंब्बारे वैचनेवाला सहम उठा। "कम्बद्धत हाथ धोकर केक के ही पीछे पड़े हुए हैं... पेट न हीं ती!"

"प्रोस्पेरो को यहां लाया जाये," पहले मोटे ने कहा।

सरकारी सलाहकार बाहर निकला। दो कतारों में आपड़े हुए वैरों ने एक दूसरे ते दूर हटते हुए सिर शुका लिये। ये कतारे नीची हो गर्यों।

पेटू खामोग हो गये।

"वह बहुत खतरनाक भादमी है," दूमरे मोटे ने कहा। "सबसे स्वादा ताकतवर है। वबरणेर से भी बढ़कर। उमकी श्राखों से नकरन को चिंगारियां निकतती हैं। उससे प्राखें मिलाने की तो हिम्मन ही नहीं हो सकनी।"

"उसका मिर भी भयानक है," राज्य परिषद् के सेक्ट्री ने कहा। "यह बढा सारा! स्नम्भ के सिरे जैमा। बान उसके नाल है। ऐसा नगता है मानो उसके मिर से धार की नगरें निकल रही हों।"

प्रव, जब ह्थियारमाव प्रोस्पेरी की बाल चन पड़ी तो पेट्सों की हातत ही बदल गयी। उन्होंने खानानीना, महाक करना और बीर मचाना बन कर दिया, पेट सिकोड़ तिये और कुछेक के तो चेहरों का रंग भी उड़ गया। बहुती हर कात का घड़सील भी होने नगा था कि क्यों उन्होंने उन्हें सेवने की इच्छा हाहिए की।

तीतों मोटे मंत्रीदा मूरन बनाये बैठे ये झौर मानो कुछ-कुछ दुबला भी गये थे।

भ्रचानक सभी चुप हो गये। गहरा सम्माटा छा गया। हर मोटा कुछ इस तन्ह से हिला-हुला मानो दूसरे के पीछे छिपना चाहना हो।

हिषयारसात प्रोस्पेरो को हाँल में लाया गया।

प्रागे-त्रामे नरकारी मलाहकार था। दाये-वार्ये सैनिक थे। वे मोप्रजामे की कारी टोपियां पेहने हुए ही और नंगी तलवारें हाथ में लिये हॉल में घाये। यंजीरों की खनवनाहट



मृतार्दी। हथियारमात्र के हाथों में हयकड़िया पड़ी हुई थी। उसे मेज के पास लाया गया। वह मोटों से कुछ कदमों की दूरी पर रूक गया। यह खड़ा या मिन् मुकाये हुए। क़ैदी के वेहरेका रंग पीला था। उसरे माथे , कनपटियों धौर मस्तव्यस्त ताल वालों केनीचे अपून जमा हमा था।

प्रोस्पेरों ने बिर उठाकर मोटों की बार देखा। पास बैठे हुए सभी लोग झटके के साथ पीछे हुट गये।

"किस निये इसे यहां ते ब्राये?" एक मेहमान ने जीखकर पूछा। यह देश का सबसे धनी मिल-मालिक था। "मुझे इससे दहरात होती है!"

मिल-मालिक इतना कहकर बेहोण हो गया घोर उसकी नाक फलों की जेली में जा धंसी। कुछ महमान तो दरवाजों की तरफ बाग चले। केक की ग्रव किसी को सक्षान रही।

"क्या चाहते हैं धाप लोग मझसे ?" दृथियार-

साज ने पुछा। पहले मोटे ने हिम्मत से काम लेते हुए कहा -

"हम जरा यह देखना चाहते ये कि तुम लगते कैसे हो। तुम बाव जिनकी मुद्री में बन्द हो, न्या तुम्हारे लिये भी उन लोगों को देखना दिन्यम्य नहीं है ?"

मुझे जनकाई माती है भापको देखकर।"

"यबरामो नहीं, जल्द ही हम तुम्हारासिर धड़ से बलग कर देंगे। इस तरह हम तुम्हें हमारी बोर देखने की अहमत से निजात दिला देंगे।"

"नडी परवाह पत्री है नुझे सिर की। मेरा तो एक सिर है, नगर जनता के सिर हैं लाखा। प्राप उन सभी को तो काटने से रहे!"

"माज प्रदातत चौक में संखा दी जायेगी। वहां जल्लाद तुम्हारे साथियों से निपटेंगे।" पेटुचों ने चटकारा भरा। मिल-मालिक होश में आ गया। इतना ही नहीं, उसने धपने गालों से गुलाबी जेली भी चाटी।

"आप लोगों के दिमातों पर चरवी चड़ी हुई है," घोल्पेरो ने कहा। "आपको अपनी

तोदों के सिवा किसी चीज का होश नहीं है!



"करा गौर फ़रमाइये न!" दूसरे मोटे ने विगड़ते हुए कहा। "किस चीज का होश होना चाहिये हमें?"

" ग्रपने मन्त्रियों से पूछिये। दे जानते हैं कि देश में क्या कुछ हो रहा है।"

सरकारी सलाहकार ने बटपटा-सा बुंकास घरा। मल्बियों ने उंगलियों से फोटों पर ताल देनी गुरू की।

"इनसे पूछिये," प्रोस्पेरी कहता गया, "ये बतायेंगे प्रापको..."

वह चुप हो गया। सभी वेचैनी से उसका मुंह ताकने सगे।

"वे आपको बतायें कि कमर बोहरी करके जगया गया जिन किसानों का मनाज आप तोग खोन बेते हैं, वे कमीबारों के बिलाक विडोह कर एहे हैं। वे उनके महलों को स्थान लगा रहे हैं, जन्हें सपनी वमीनों से निकाल रहे हैं। बान-सबहुर पत इतिये बानों से केमाना नहीं निकालना चाहते कि वह सब साथ हथिया तें। साथ लोगों की और कीसक दिजोरियां प्रत्ये के तिये सबहुर काम करने को तैयार नहीं हैं। वे स्वीनों को तोड़-कोड़ रहे हैं। जहाजी सापके माल को सागर में फेंक रहे हैं। वितिक सापके काम करना नहीं चाहते। विडात, कर्मचारी, न्यायाधीस और समिनता, जनना को और होते ना रहे, हैं। वे समी, जो पहले सापके तिये खटते थे मीर बरिल में कोडिया पाने थे, जबकि बाप लोग और स्थादा मालामाल होते जाते थे, वे मभी बरिलम्स, सभी भागों, सभी मूखे, खस्ताहाल, ग्रतीम, सुंग-पुंज धौर मिखमंगे पत्र आपके, मीटी शेंदयांचां और अपनी के हिलाफ, जिनके सीने ये दिल की जनह परचर है, मोर्चों तेने को डट गये हैं..."

"मेरे ख्यान में तो यह बेकार बक वक कर यहा है..." सरकारी मलाहकार ने टांकते हुए कहा।

मगर प्रोस्पेरो ने ग्रपनी बान जारी रखी-

"पन्द्रह मालों में मैं जनता को घापसे धार आपकी सत्ता से घृणा करना सिखा रहा हूं। भ्रोह, कितने बसें से हम मक्ति बटोर रहे हैं! श्रव स्नाप लोगों की प्राविद्यी घड़ी सा गयी है..."

"बन्द करो यह प्रपनी वक्तवास!" तीसरा मोटा चीख उठा।

"इसे बापिस पिंजरे में भेज देना चाहिये," दूसरे मोटे ने सुझाव दिया।

पहले मोटे ने कहा –

"जब तक नट तिबुल को और नहीं कर लिया जाता, तब तक तुम अपने पिंजर में ही पड़े सड़ते रहोगे। हम तुम दोनों को एकताम ही गहल्लूम को चलता करेंगे। लोग तुम्हारी सामें देखेंगे तो एक जमाने नक उन्हें हम से उलझने का स्थान तक नहीं प्रायेगा।"

प्रोस्पेरो चुप हो गया। उसने फिर से निर झुका लिया।

पहला मोटा कहता गया –

"तुम्हें होन भी है कि किससे भिड़ने की सोच रहे हो। हम तीनों मोटे बहुत सबकत हैं, साधनसम्भल हैं। हमी तो हर बीच के मालिक हैं। में, पहला मोटा, हमारे देस में पैदा होनेवाले बारे मनाच का मालिक हूं। सारे कोवले का त्वामी है हुसरा मोटा मौर तीलरे भोटे ने सारा मोटा क्यार तिथा है। हमीं सबसे बढ़-चढ़कर मगीर हैं! देस का तबसे स्थीक बगी व्यक्ति हुगारे मुकाबले में बीगुना ग्रारीब है। हम समने लोने से जो जो नाहें, क्यों बरीब सकते हैं!"

प्रव बाकी पेटमों को भी जोश माया। नोटे के सन्दों ने उन्हें दिलेर बना दिया।

"इसे पिंजरे में जिजवाइये! पिंजरे में!" वे जिल्लाने सरी।

"वापिस चिद्याचर में!"

"पिंजरे में!" "विद्रोही!"

"पिंजरे में!"

सैनिक प्रोस्पेरी को ले गये।

"भव हम केक खार्येंगे," पहले मोटे ने कहा।

"हाय, ग्रव जान गई!" गुम्बारे ब्रेचनेवाले ने सोचा।

सभी की नदरें उसपर टिकी हुई थी। उसने मार्खें बन्द कर लीं। पेटू रंग-तरंग में ग्रा गयें —

" हो-हो-हो ! "

"हा-हा-हा! क्या ग्रज्ज का केक है! जरा गुम्बारों पर तो नजर डालिये!"

"वे तो कमाल ही किये दे रहे हैं।"

"भौर यह तोवड़ा!"

"इसके क्या कहने हैं!"

सभी लोग केक की म्रोर सरक गये।

"इस तोबड़े को देखकर बरबस हंसी प्राती है। बाने इसके अन्दर क्या कुछ कराहुआ है?" किसी ने पुछा और गुम्बारे बेचनेवाले के माथे पर और से चपत जनाया।

" मिठाइयां होंगी।"

"या शेम्पेन..."

"बहुत जूद! बहुत ही जूद!"

"ताइये, पहले इसका सिर काटकर यह देखें कि इसके अन्दर से क्या निकलता है..."

" ऋदि सां!"

गुज्यारे बेचनेदाला धपनं परकाबून रख पाया। वह साफ तौर पर चीख उठा – "ऊई मां!" प्रीर उसने प्रांखें खोल दीं। जिज्ञामु झटके के साथ पीछे हट गये। इसी समय बरामदे में किशी बालक की उंची पावाब गुंच उठी –-



"गुड़िया! वेरी गुड़िया!"

सभी कान लगाकर सुनने लगे। तीन मोटे घौर सरकारी सलाहकार तो कास तौर पर परेसान हो उठे।

बालक का चौखना रोने में वदल गया। गुस्से में आया हुआ बातक बरामदे में आकर बहुत जोर से रो पड़ा।

"बह क्या मामला है?" पहल मोटे ने पूछा। "बह तो उत्तराधिकारी टूड़ी रो रहा है!" "बह तो उत्तराधिकारी टूड़ी रो रहा है!"दूसरे और तीसरे मोटे ने एकसाय दोहराया।

उन तीनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। वे बरी तरह सहम गये थे।

सरकारी सलाहकार, कुछ मन्त्री भौर नौकर-चाकर बरामदे में खुलनेवाले एक दरवाओं की मोर भागे।

"क्या हुमा? क्या हुमा?" हॉल में सभी ग्रोर ऐसी फुसफुसाहट सुनाई दी।

लड़का भागकर होंत में भागा, मन्तियों और नौकरों-चाकरों को इधर-उधर हटाता हुया। उसके बाल इधर-उधर कृत रहें वे और वह चनकरे हुए बढ़िया जूने पहने था। वह मोटों की गोर माग गया। वह तिसकियां लेता हुमा कुछ धसम्बद्ध सब्द कह रहा या जो किसी की तथक नहीं भा रहें थे।

"इस तक्के की झब मुझ पर नवर पड़ी कि पड़ी," गुजारे बेचनेमाला मबरा चठा।
"यह कम्बल्ड कीम जी मुझे बांस तेने या जंगती तक भी हिलाने-बुलाने नहीं देती, यकीनन इस सपनी मोर खीचेगी। जाहिर है कि उसे पुर कराने के लिये से केक का टुकड़ा काट कर देंगे बीर उसके साथ-बाथ मेरी रही भी मलब हो जायेगी।"

मगर तड़के ने केक की स्रोर नखर उठाकर भी न देखा। इतना ही नहीं, गुब्बारे वेचनेवाले के गोल सिर के ऊपर लटक रहे शानदार गुब्बारों की स्रोर भी उसका ध्यान नगया।

बह फूट फूटकर रो उहा था।

"क्या बात है?" पहले मोटेने पूछा।

"उत्तराधिकारी दूटी क्यों रो रहा है?" दूसरे मोटे ने जानना चाहा।

तीसरे मोटे ने गान फूला लिये।

जराधिकारी टूट्टी बारह वर्ष का था। तीन मोटों के महल में उसका पासन-शिक्षण हो रहा था। वह तो मानो छोटा-सा राजकुमार था। मोटे जराधिकारी थाहते थे। उनका प्रथना कोई बच्चा नहीं था। तीन मोटों की सारी दौलत भौर देश की बागबोर टूट्टी को ही विरासत में मिलनेवाली थी।

उत्तराधिकारी टूटों के मांसुमों ने मोटों के दिनों को हथियारसाख प्रोत्येरों के गब्दों से भी प्रधिक दहता दिया।

तड़का गुस्से से मृद्धियां भींच रहा या, हाथ झटक रहा था, पांव पटक रहां था। उसके ग़स्से भीर झंझताइट की कोई हद नहीं थी।

कारण किसी को मालूम नहीं था।

लड़के के गिक्षक स्तरमां की झोट से झांक रहे थे, हॉल में प्रवेश करते हुए धवरातेथे। काली पोशाकें पहले और काले दिग लगाये हुए वे छुएं से काली हुई लैन्प की दिवानियों के समान लग रहे थे।

धाव्यिर कुछ गान्त होने पर लड़के ने बताया कि क्या किस्सा हुआ था।

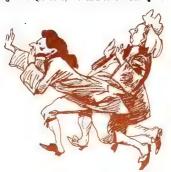

"मेरी गृहिया, मेरी सद्भुत गृहिया टूट गयी है! उन्होंने मेरी गृहिया का बुरा हाल कर दिया है। सैनिकों ने उसमें ततवारें पुलेड़ी हैं..."

बह फिर फूट फूटकर रोने तथा। धपनी छोटी-छोटी मृद्वियों से बांसू पांस्रते हुए बह उन्हें बपने गालों पर फैलाला जा रहा था।

"क्या ?!" मोटे जिल्ला उठे।

" क्या ?!"



"गुड़िया में तलकारें मुसेड़ों?"

"उत्तराधिकारी दुड़ी की गुड़िया में?"

भीर हॉल में उपस्थित सभी लोगों ने मानो गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा –

"यह नहीं हो सकता!"

सरकारी स्वाहकार ने सिर बाम निया। वहीं कमजोर दिल का मिल-मालिक फिर बेहोस हो गया, मार मोटे के जोर से चीखने-चिल्लाने के फलस्वरूप औरत होश में झायया— "दावत वरूप की वाये! तब काम-कान छोड़ दिये जायें! दिये कुनाये वायें! तभी कर्मजारियों, कमी न्यायायीयों, अभी मिलजों, सभी कल्लावों को बुताया जायें!

भाज संजायें देने का काम स्थगित किया जाये! महत्त में बहार हैं!"

भारी हतज्जत मच गयी। कुछ ही सम्म बाद महल के दूत सभी दिशाओं में सरपट घोड़े दौड़ाते नवर पाये। पांच मिनट बाद सभी दिलाओं से त्यायाधीम, सलाहकार धीर कस्ताद भोड़े दौड़ाते हुए महल की धोर माने लगे। घदालत चौक में बागियों को सखा पाते हुए हैं से तिसे जगा हुई भीड़ को बापित जाना पड़ा। बीडी पीटनेवालों ने चनुतरे पर खड़े ही भीड़ को यह सूचना दी कि एक बहुत बकरी कारण से बागियों को दण्य देने का काल कपाने दिन के लिये स्वर्णित कर दिया गया है।

मुख्यारे बेचनेवाले को केल के लाय-ताय ही हॉन से बाहर लाया गया। मान की आन में पेट्यों का नवा उत्तर गया था। उन सब ने उत्तराष्ट्रिकारी टूड्डी को घेर लिया चौर उसकी कहानी सुबने तथे।

"मैं पार्क में बास पर बैठा था और गुड़िया भी नेरे पास ही बैठी थी। हम सूर्यप्रहण के मुक होने का इन्तजार कर रहे थे। यह बहुत दितकस्य भीज है। कक मैंने किताब में पढ़ाथा... जब सूर्यप्रहण होता है तो दिन में कितारे नजर मारे हैं..."

बहुत और से सिसिक्यां नेता हुमा उत्तराधिकारी सपनी बात जारी नहीं रख पा रहा या। उसकी जगह उसके एक शिक्षक ने सारा किस्सा सुनाया। शिक्षक भी मुक्कित से ही मपनी बात कह पाया, क्योंकि वह दर से कांप रहा था।

"उत्तराधिकारी टुट्टी और उसकी गृडिया के निकट ही में नाक उपर को किये हुए पूप में बैठा था मेरी ताक पर फूंबी है और मैंने सोचा कि मूरत की किएगें मुने इस मींकी पूर्वी से निजात दिला देंगी। मचानक बहुं कुछ सैनिक सामने था बहे हुए। कोई नगढ़ रहे होगे। वे किसी बात को लेकर बायस में गर्माणर्थ बहुत कर रहे थे। हमारे निकट धायर वे कक गये। उनकी मूरत देखकर दहनत होती थी। उनमें से एक ने उत्तराधिकारी टुट्टी की थीर इसारा करते हुए कहा— 'यह बैठा है मेडिये का बच्चा। तीन मोटे सुकरों के यहां मेडिये का बच्चा पाला जा रहा है! भीए। मैं तो हर सब्दों का घर्ष समझताया।"

"वे तीन मोटे मुमर कौन हुए?" पहले मोटे ने पूछा।

बाक़ी दोनों मोटेलाल हो गये। तब पहले मोटे के चेहरे पर भी मुर्जी दौड़ गयी। मद इन तीनों ने इतने ओर से नाक का इंजन पत्ताना सुरू किया कि बरामदे का नीसे का दरबादा खलने और बन्द होने लगा।

" के उत्तराधिकारी टुट्टी के गिर्व बाकर बड़े हो गये।" विश्वक ने बात जारी रखी। "जक्तों ने कहा - वीन कुमरों के बहा नोहे का मैंदिवे का बच्चा राता जा रहा है। उत्तराधिकारी टुट्टी, हेरे कैनले पहलू में दिल है? 'जन्तिन पूछा...' उसका दिल निकार दिल पाया है। के दे से बेहद गुस्तैल, मैदान, संपदिन बीर जनता से नफ़रत करनेवाना बनाना चाहते हैं... जब तीन बुमरों का दम निकल कायेगा तो यह कोशी मेदिया उनकी गड़ी सन्मास नेमा'।"

"भापने उन्हें ऐसी बकनास बन्द करने के लिये क्यों नहीं कहा?" सिक्षक का कंघा हिलाते हुए सरकारी सलाहकार चीख उठा। "क्या भाप इतना भी त मांप सके कि वे बहार थे जो जनता के साथ जा मिले थे?"

शिक्षक की विग्वी बंग्र गयी। उसने नरे मरे सन्दों में कहा-

"यह तो में सनक रहा था, मगर मुझे उनसे दहणत होती थी। वे बहुत गुन्ते में वे। मेर पात तो कि मुं मुंगी भी, कोई हिम्बार तो था नहीं... उनके हाय तकबारों की मुठाँवर में, वे हुए भी कर गुजर के वे तिया हो। उनने के एक ने कहा- 'यह देखिये, यह रही शुनती, गुविया। यह मेडिये का बच्चा गुविया से खेनता है। इसे जीते-जागते बातकों ते हर रखा जाता है। किंगवाती गुविया इसकी दोस्त है। 'तब एक हुसरा सैनिक नीक उठा- 'मेरी चली और बेटा गांव में हैं! एक दिन मेरा बेटा तीर-काम से खेन रहा था। उनके तीर से जमीय में एक नावाती विश्व मेरी। वर्जीयर ने प्रमीरों की तथा का मुंह विश्वान के तिये तनुके को कोई तगवादे थीर उत्तरीकियाँ हुई के धीर करीब था गांवे। चित्र के तीक तनुके को कोई तगवादे थीर उत्तरीकियाँ दुई के धीर करीब था गये। इसी वक्त प्रमी के दे का किस्सा नुगनिवाल मेरा उत्तरीकियाँ दुई के धीर करीब था गये। इसी वक्त प्रमी केट का किस्सा नुगनिवाल ने तनवार निकाली धीर गुड़िया में घूचेड़ दी। वाजियों ने भी ऐसा ही किया ..."

मव उत्तराधिकारी टूट्टी बहुत ही जोर से रो पड़ा।

"'ते तू तो मजा पढ़ ते, मेडिये के बच्चे!' उन्होंने कहा। 'बाद को तेरे मोटे सुमरों से भी निपटेंगे!'"

"कहां है ये ग़द्दार?" मोटे चीख़ उठे।

"वे गुड़िया फॅक कर पार्क में जा घुसे। उन्होंने नारे लगाये – 'हवियारसाख प्रोत्पेरी जिन्साबाद! नट तिबल जिन्साबाद! तीन मोटे मुर्दाबाद!'"

"सन्तरियों ने उनपर गोलियां क्यों नहीं चनाई?" हाँस में उपस्थित सनी कोगों ने जानना चाहा।

व्यव शिक्षक ने बहुत ही क्**तरनाक खबर स्नाई** —

"सन्तरियों ने प्रपने टोप हिलाकर उनके लिये गुक्कामना की। मैंने बाढ़ के पीछे से सन्तरियों को उनसे बिदा तेते देखा था। उन्होंने कहाया — साथियों! जनता से बाकर कहना कि जरूर ही सारी सेना उनकी बोर हो बायेगी...'"

तो यह कुछ हुमा या पार्क में। इतर की सूचना दी जाने लगी। विकासनीय क्रीजी दस्तों को महल की चौकियों, पार्क के बाने-जाने के दरवाओं, पूलों बीर नगर के फाटक पर तैनात किया गया।

राज्यीय परिवद् की बैठक मुरू हुई। मेहमान घरों को चले गये। महल के बढ़े बाक्टर

ने तीनों मोटों का बचन किया। मगर प्रत्यक्ति उत्तेता के बावजूद तीनों में से किसी की रत्ती भर चर्ची कम नहीं हुई थी। बड़े डाक्टर को गिरफ्तार कर तियागया और फ़रमान जारी किया गया कि उसे रोटी और पानी के सिवा कुछ भी न दिया जाये।

उत्तराधिकारी टूट्टी की गुढ़िया पार्क में घास पर पड़ी मिल गयी। वह सूर्यग्रहण न

देख पाई। बहुत बुरी तरह उसका हुलिया विगाड़ दिया गया था।

जनराधिकारो दुट्टी किसी मी तरह मान्त नहीं हो या उहा था। यह दूटी हुई गुढ़िया का मार्तिगन करता हुआ जार-जार भीमू वहा उद्दाया। गुढ़िया नड़की जैसी ननती थी। जबका कर दूटी के बराबर था। वह सहुत ही महंगी भीर वह करायक कंग से बनायी गयी गुढ़िया थी और विस्कृत जीती-जागती जड़की जैसी नगती थी।

अब उसका क्रोंक विभनों में बरल चुका या और तसवारों के बारों से उसके बक्त पर काले-काले सूराव्य हो गये थे। एक भंदा रहते तक वह बैठ सकती थी, बड़ी हो सकती थी, मुस्करा और नाव सकती थी। भव वह स्वद्ध पुतानी , विषड़ों के खिवा कुछ न थी। अब मुलावी रेखानी कपड़े के नीचे उक्त गते और छाती का टूटा हुचा किमेंग ऐसे खरखरा रहा या जैसे थंटे बजाने के पहते पुरानी रीवालयही खरखराती है।

"वह भर गयी!" उत्तराधिकारी टूट्टी ने बोकातुर होते हुए कहा। "हाय! कितने दुख की बात है! वह मर गयी!"

बालक टुट्टी भेड़िये का बच्चा नहीं या।

"इस गुड़िया को ठीक करना होगा," सरकारी सलाहकार ने राज्यीय परिषद् की बैठक में कहा। "उत्तराधिकारी टुट्टी के दुख का पाराबार नहीं। हर क्रीमत पर इस गुड़िया को ठीक करना होगा!"

"दूसरी ख़रीद ली जाये," मन्द्रियों ने सुझाद दिया।

"उत्तराधिकारी टूट्टी दूसरी गुड़िया नहीं चाहता। यह चाहता है कि इसी को जिल्हा किया जाये।"

"मगर कौन यह कर सकता है?"

"में जानता हूं उसे," सार्वजनिक शिक्ता के मन्त्री ने कहा।

"कौन है वह?"

"बीमानो, हम मूल गये कि हमारे नगर में डाक्टर गास्पर म्रानरी रहता है। यह व्यक्ति तो सभी कुछ कर सकता है। वह उत्तराधिकारी टूट्टी की गृष्ट्रिया को शैक कर सकता है।"

परिषद् के सभी सदस्य खुशी से चिल्ला उठे-

"हरी! हरी!"

**बाक्टर गास्पर की बाद बाने पर परिवद के सभी सदस्य एकसाय गा उठे-**

उड़कर तारों तक जो जाये। हुम से पकड़ लोमड़ी नाये।। जो पत्वर से प्राप बनाये। बड़े करियने कर विकलाये।। जिसके गुज का बार न पार। सद्भुत है डाक्टर गास्पर।।

उसी समय डाक्टर गास्पर के नाम फ़रमान जारी किया गया-

श्री बास्टर गास्पर घानँरी,

इस पत्न के साथ उत्तराधिकारी दृष्टी की दूरी हुई गुड़िया मेजी जा रही है। तीन मोदों की सरकार की राज्योय परिषद् धापको धादेश देती है कि भाग कल तक इस गुड़िया को ठीक कर हैं। धगर यह गुड़िया पहले की तरह मली-गंगी धीर जीती-जानतीसी हो जायेगी, तो धापको मुंह मांगा इनाम दिया जायेगा। प्रगर यह बादेस पूरा नहीं किया गया तो प्रापको कृती सजा दी जायेगी।

> सरकारी सलाहकार, राज्यीय परिषद् का अध्यक्त...

सरकारी सलाहकार ने हस्ताक्षर किये। वहीं राज्य की बड़ी-सी मुहुर लगा दी गयी। महर गोल थी और उसके बीच में ठसाठस भरी हई चैती बनी हई थी।

महल के सत्तरियों का कप्तान काउंट बोनावेलूरा दो सत्तरियों को साथ लेकर नगर की घोर रवाना हो गया तीकि डाक्टर गास्पर बानेरी को बूंडकर उसे राज्यीय परिवर्ष का बारेश-पत्र पहुंचा दे।

ये लोग थोड़ों पर नवार ये और उनके पीछे-पीछे थोड़ा-गाड़ी थी। उनमें एक दरवारी बैठा था। उनको गोर में गृडिया थी। गृडिया का चुंचराले पटोंबाला लिर उनके कंडे से टिका हुआ या और बहुत ही करुणावनक लग रहा था।

उत्तराधिकारी टूडी ने रोना बन्द कर दिया। उसे यक्कीन हो गया कि अगले दिन उसकी गुडिया मली-मंगी भीर बिन्दा होकर तीट आयेगी।

इस तरह महल में वह विन बहुत जिल्ला और परेशानी में बीता। गुज्यारे बेचनेवाले का क्या हुआ ? बैरे उसे हॉल से बाहर ले आये थे, यह तो हम जानते हैं। वह फिर से मिठाई घर में पहुंच गया। वहां यह दुवंटना हो गयी।

केक लेकर जानेवाले नौकरों में से एक का पैर सन्तरे के खिलके पर जा पड़ा।

"सम्भलना!" बाक्री नौकर चिल्लाये।

"हाय, में गिरा!" गुब्बारे बेचनेवाले ने जब अपने सिंहासन को बोलते पाया, तो वह वीखा उठा। मगर नौकर अपने को सन्धाल न पाया। वह टाइलों के मखबूत फ़र्श पर गिर पड़ा। वह घपनी लम्बी टांगों को पटकते हुए चिल्लाने लगा। हुरां!" रसोइये-छोकरे खुश होकर शोर प्रचाने लगे। "धैतान न हों तो!" नौकर भीर प्लेट के साथ ही फ़र्स पर गिरते हुए गुम्बारे बेचनेवाले ने इताश भीर दुखी होते हुए कहा।



बड़ी सारी प्लेट के टुकड़े-टुकड़े हो गये। फेंटी हुई फूली-फूली कीम के गोले सभी विज्ञाओं में विखर गये। नौकर उछलकर खड़ा हुआ और माग गया।

रसोहये-छोकरे उछलने-कूदने, नाचने और शोर मचाने लगे।

गुब्बारे नेचनेदाला प्लेट के टुकड़ों, रसमरी के बरवत के ठवरे और खूब फेंटी हुई बढ़िया कीम के बादलों से किरा हुमा बैठा या। कीम के ये बादल खुराव हुए केम पर सब पिमलते जा रहे थे।

पुब्बारे बेचनेवाले ने यह देखकर राहत की लांस ली कि मिठाईवर में सिर्फ़ रसोइये-छोकरे ही थे, तीनों वडे हसवाई नहीं थे।

"रसोइये-छोकरों से मैं घपना काम निकाल लूंगा। वे मुझे मागने में मदद देंगे। मेरे गव्यारे मुझे मुसीबत से उबार लेंगे।" उसने सोचा।

वह गुड्यारों वाली रस्सी को कसकर पकड़े रहा।

छोक्तों ने उसे सभी मोर से मेर तिया। उनकी सलवायी नवरें बता रही थीं कि गुम्बारे उनके लिये सबसे बड़ी दौलत है। उनमें से प्रत्येक केवल एक गुम्बारा पा जाने का सपना देखता है, वह इसे अपनी बहुत बड़ी खुशकिस्सती समझेगा।

इसलिये उसने कहा-

"में इन आन-नोखिम के कारनामां ते तंप था गया हूं। मैं न तो छोटा तड़का हूं मीर न ही कोई सूरमा । इया में उड़ते फिराना मुझे पन्यन्त नहीं। तीन मोटों से मेरी आन कोपती है। दावती केक की खूबमूर्ता बढ़ाने का हुनर चूढ़े नहीं थाता। में तो औ-आन से सस मही चाहुता हूं कि जन्दी से अपने इस महत्त से निकल आऊं।"

रसोइये-छोकरे ने हंसना बन्द कर दिया।

गुब्बारे हित-बुन रहे थे, हवा में नहरा रहे थे। हित्तते-बुनते गुब्बारों पर पड़ती हुई सूरज की किरणों से उनके खन्दर कभी नीता, कभी पीता और कभी जात गोला-सा भड़क उठता। बहुत ही गुक्ब के वे ये गुब्बारे।

"तुम लोग महां से माग निरुतने में मेरी मदद कर सकते हो?" रस्सी को झटके के साथ खींचते हुए गुज्बारे वेचनेत्राले ने कहा।

"हां, कर सकते हैं," एक छोकरे ने धीरे से कहा सौर साय ही यह भी जोड़ दिशः — "अपने गुरूवारे हमें दे दीजिये।"

गुब्बारे वेचनेवाला यही तो चाहना था।

"अच्छा, ऐसा ही सही," उनने अपनी खूबी छिपाते हुए मरी-सी आवाज में उत्तर दिया। "मैं तैयार हूं। बेशक गुष्यारे बहुन भहते हैं। मुझे इनकी सक्त जरूरत है, फिर भी मैं राजी हूं। तुम लोग मुझे बहुत पसन्द हो। तुम बड़े खुशमिजाज हो, तुम्हारे चेहरों पर निचछतता है, तुम खुलकर हंसते हो।"

"तुम सब पर सैतान की मार!" साथ ही उसने मन ही मन यह भी कहा।

"बड़ा हलबाई इस समय रसदकारे में है," छोकरे ने कहा। "बह साथ की चाय के लिये बिस्कुट बनाने की सामग्री तोल रहा है। हमें उसके लौटने से पहले-पहले यह काम करना चाहिये।"

"पह तुम डीक कहते हो," गुल्लारे बेचनेवाले ने सहमति प्रकट की। "देर करने में कोई एक नहीं।"

"सुनिये तो! मैं एक राख जानता हं।"

इतना कहकर यह छोकरा तांबे के बड़े-से देग के पास गया जो टाइनों के स्टैंड पर रखा हुआ था। उसने देग का इक्कन उठाकर ध्रविकारपूर्ण डंग से कहा—

"लाइये गव्यारे।"

"तेरा दिमाण चल गया है क्या!" गुब्बारे बेचनेवाला झस्ला उठा। "देग से मुझे क्या लेना-देना है? मैं मागना चाहता हूं। तुम उल्टेक्या यह चाहते हो कि मैं देन में जा कैटुं?"

"हां, यही तो।"

"देग में ?"

"हां, देग में।"

"ग्रीर उसके बाद?"

"त्मके बाद घाप खुद ही देख तेंगे कि क्या कमाल होता है। चितये घुसिये देग में। घागने का गड़ी सबसे बंडिया उपाय है।"

देग इतना बड़ा था कि दुबले-यतले गुब्बारे बेचनेवाले की ठो बात ही क्या, तीनों मोटों मैं से सबसे प्यादा मोटा भी उसमें समासकताया।

"मगर वस्त रहते मुजीवत से पिंड छुड़ाना चाहते हैं, तो अच्छी से हतमें घुस थाहते।"
गुब्बारे वेचनेवाने ने देग में झांककर देखा। उसे उतका तल नकर न माया। उसने कुएं
की मांति उसमें गहरा काला गढ़ा देखा।

"तो ऐसा ही सही," युव्वार बेचनेवाले ने गहरी सांच ती। "अगर देग में ही चुलना चरूरी है, तो यही सही। हवाई उदान और श्रीम के लान से तो यह कुछ बुरा नहीं। प्रच्छा तो नमस्कार, छोटे-छोटे सैतानो! यह लो नेरी सावादी की कीमत।"

इतना कहकर उसने गांठ खोली ग्रीर छोकरों में गुव्यारे बांट विये। हरेत को गुव्यारे मिल गये, घलन-प्रतय घागे से बंधे हुए। इसके बाद वह टार्गे धन्दर चुसेड़ते हुए घपने खास भट्टे ढंग से देग में घुसा। छोकरे ने ढक्कन बन्द कर दिया।

"गुम्बारे! गुम्बारे!" छोकरे खुनी से नोर मचाने लगे।

वे मिठाई घर की खिड़ कियों के नीवे शार्क में ग्राखड़े हुए।

यहां बुली हवा में गुन्वारों के साथ खेलना कही प्रविक दिलवरण था।

प्रचानक निर्ठाईवर की तीनों विक्कियों में से तीनों हलवाइयों ने बाहर झांका।

"यह क्या हो रहा है?!" वे तीनों चीवा उठे। "यह कैसी वदसमीजी है? क्रीरन कापिस चको!"

हलवाह्यों की बाट से इन छोकरों की तो जान ही निकल गयी। डर के मारे युक्कारों के बागे उनके बाथ से छट गये।

उनकी खुशी हवा में उड़ गयी।

बीस के बील गुब्बारे बडी तेजी से जयकते हुए निमंत नीलाकाश में ऊंचे पढ़ते गये। स्प्रोदिन-छोकरे कृतों के बीच मृंह खोते हुए वास पर खड़े थे। सफ़ेद टोपियों वाले धपने सिरों को पीछे की घोर फ़ेके हुए वे उन्हें ताक रहे थे।

## पांचवां सध्याय

## नीग्रो ग्रौर पत्तागोभी का कल्ला

मा पको यह तो बाद होगा कि डाक्टर गास्पर की हगामों और खतरों की रात का कैसे धन्त हुआ वा? यही कि उसके कमरे की धंपीठी में से नट तिबुत निकलकर सामने आ बढा हुआ था।

सुबह होने पर उन दोनों ने बहां क्या किया, यह कोई नहीं जानता। मौसी गानी-मेड दिन घर की उत्तेजना और डाक्टर गास्पर की प्रतीका से बहुत वक गयी थी और प्रव गहरी नींद सो रही थी। उसे सपने में मर्गी दिखाई दी।

सपते दिन, बानी उस दिन जब गुम्बारों वाला उड़ता हुमा तीन मोटों से महल में जा पहुंचा और सैनिकों ने उत्तराधिकारी हुट्टी की गुड़िया में तत्वारें पुतेशी, मीती पानीमेड को एक बड़ी परेशानी का सामना करता रहा हुमा यह कि चूडेतानी में बच्च चूहा निकल माध्य गिछनी रात नहीं चूहा चाब डेर मुख्या चट कर गया था। इस से पहलेवानी रात को उसने कारनेशन कूनों वाला निलास गिरा दिया था। गिलास चूरपूर हो यथा था और कूनों से न जाने क्यों, दबाई की सी गन्छ माने तगी थी। उस भथानक रात को पूहा पिंजरे में मा फंसा या।

सुबह उठते ही बौती गानीभेक ने चूहेदानी को हाथ में उठक लिया। चूहा ऐसे निम्निन्त माव से बैठा या मानो कह रहा हो कि पहली बार थोड़े ही पिंजरे में सावा हूं। बहुत ही सैतान चुड़ा या वह।

"जो तेरे लिए न हो, प्रव पूबह मिठाई कभी न खाना!" मौसी गानीमेड ने पूहेदानी ऐसी जगह पर रखते हुए कहा आहां से वह दिखाई दे सके।

गीसी गानीमेड में कपड़े पहने और उनक्टर गास्पर की प्रयोगकाला की ओर चल दी। वह अफटर को यह जु,गजबरी मुनाना चाहती थी। पिछनी सुबह की जब उकते जाक्टर को यह पुरी ज़बर पुनाई थी कि चूहा मुख्या वट करगया है, तो अफटर में हमदर्सी जाहिर की थी और कहा था-

"चूहे को युरव्या इसलिये प्रच्छा लगता है कि उनमें बहुत से तेखाब होते हैं।" यह मृतकर मौनी गानीभेड शान्त हो गई थी।

" जूहें कों मेरे तेजाब ब्रच्छे नगते हैं... ब्रब देखेंगे कि उसे मेरी जूहेदानी भी ब्रच्छी सगती या नहीं।"

मौसी गानीमेड डाक्टर की प्रयोगनाला के दरवाजे पर पडुची। उसके हाथ में चूहेदानी थी। सभी बहुत ही संबेरा था। खुनी खिड़की में से हरियानी झनक दिखा रही थी। वह तेज हवा जो गुम्बारे बेचनेवाने को ने उड़ी थी, बार में चली।

दरवाजे के पीछे से कुछ बाहट मिल रही थी।

"म्रोह, बेचारे डाक्टर!" मौनी गानीमंड ने सोचा। "लगता है, रात भर बिल्कुल सोये ही नहीं!"

उसने दरवाजे पर दस्तक दी।

डावटर ने घन्दर से कुछ कहा, मगर वह मौनी को सुनाई नहीं दिया।

दरवाजा खुला।

डाक्टर गास्पर दहलीड के पास जड़े थे। प्रयोगमाना में से असे हुए कार्क की की पत्र प्रा रही थी। कोर्न में स्थिरिट-लैंग्य का छोटा-सा नाम गोला झनमला रहा था। डाहिर था कि वर्षी-बचारी रात के समय डाक्टर कोई वैज्ञानिक कार्य करते रहे थे।

"नमस्ते!" डावटर ने खुणी से कहा। 🗸

मौती गानीनेड ने उत्पटर को दिखाने के लिए चूहेदानी ऊपर को उठाई। चूहा अपना नाफ सिकोड़ते हुए कमरे की गण्ध को सूंच रहाया।

"मैने चुहा पकड़ लिया!"

"सर्च!" डाक्टर बहुत खुत्र हुए। "दिखाइये तो!" मौसी गानीमेट खिड़को की तरफ लथकी।

"वह रहा!**"** 

मौसी ने जूड़ेरानी बाक्टर की घोर बढ़ाई। घचानक उसे वहां एक नीघो दिखाई दिया। खिड़की के पास रखी हुई जिस पेटी पर "सावधानी से!" लिखा हुमाथा, उसी पर एक सुन्दर नीघो बैठा था।

नीयो लाल विरजस के सिवा कुछ भी न पहने था।

नीप्रो का रंग काला, दैंगनी, बादामी बा। उसका बदन चमक रहा बा।

वह पाइप के कम लगा रहा था।

मोली गानीमैट इतने चोर से "कई मां!" कहरूर चीख़ उठी कि बत दो टुकड़े होते हीते बची। वह तटू की तरह पूर्वी चौर उसने कनकीने की तरह हाथ झटके। यह सद करते हुए उसने कुछ ऐसी मसारकानी हुई कि चूहेरानी का मुंह चुन गया और चूहा निकनकर न जाने कहां ग़ायब हो गया।

इतनी प्रधिक डर गयी थी मौसी गानीमेड!

नीम्रो ठठाकर बोर से हंस दिया। उसकी लम्बी टांमें फैली हुई थीं म्रौर उसके लालजूते बडी-बडी सुखी हुई लाल मिर्चों जैसे म्रतील हो रहे थे।

नीग्रो के दांतों के बीच पाइप तूकान में झूनती हुई टहनी की भाति हिल-बूज रही थी। डाक्टर भी हंस रहा था और उसकी नाक पर टिका हुमा नया चक्का ऊपर-नीचे हो रहा था।

मौसी गानीमेड तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गयी।

"मूहा!" वह जिल्लाई। "जूहा! मिठाई! नीग्रो!" डाक्टर गास्पर उसकी ग्रोर लपके।

"मीली पानीमेड," उसे दिनाचा देते हुए डाक्टर ने कहा। "बाप बेकार ही परेशान न हों। मैं बापसे धपने नमे तजरबे को बनो करना मूल गया... बपर बाप देशी मात्रा तो कर है। सकती है... मैं तो ठहरा भंकानिक, निषम्न निकानों का विशेषक्ष, तरह-उरह की धनुठी चीजों का शाहिर। मैं तो सभी तरह के तजरबे करता उहता हूं। वेरी प्रयोगवाना में नीघो ही नहीं, हामी भी तजर बा वकता है। मौजी गानीमेड... मौजी गानीमेड... मौजी गानीमेड... मौजी गानीमेड... मौजी गानीमेड... मौजी गानीमेड... मौजी का स्वच्यार कर रहे हैं। मेरे नीघो दोसर को बहत-से खंडों का मामत्रित पक्षण है..."

"जूहे को तेजाब पत्तन्द हैं," सहमी हुई मौसी गानीमेड फुलफुसामी, "धौर नीबो को मामनेट पसन्द है..." "हां, ऐसा ही है। सामलेट तो अभी ले आ इसे और पूहे की चिन्ता कीजियेगा रात को। रात को वह कावू में आग जायेगा, मौसी गानीमेड। आ उाद रहकर वह करेगा भी बमा? मिठाई तो वह चट कर ही चुका है।"

भौसी गानीभेड रोई म्रीर उसने नमक की जगह भंडों में क्षपने मांचू मिला दिये। उन में ऐसी तलखी यी कि उन्होंने मिर्चों का काम पूरा किया।

"श्रम्बद्धा किया कि काफ़ी मिर्च उाल दी। बहुत बायकेदार बना है! "प्रामलेट की बट करते हुए नीघो ने कहा।

मीती गानीमेड ने दिल मजबूत करनेवाली दबाई की कुछ बूदें पीं जिनमें से घव न जाने क्यों कारनेशन कर्तों की गंध भा रही थी। शायद ब्रोहमों के कारण।

बाद को उसने बास्टर गास्पर को गली में आते देखा। नया गुनुबन्द नगाये, नयी छड़ी लिये और नये जूने पहने (बेबक बास्तव में पुराने जूतों को नयी लाल एड़ियां लगी हुई थीं) वे खुब जच रहे थे।

उनके साथ-साथ नीको चल रहा था।

मौसी गानीभेड ने कसकर आखें मूंद तों और फ़र्स पर बैठ गयीं। बास्तव में फ़र्स पर नहीं, बिल्ली के ऊपर, वो बरकर डोर-बोर से स्थाई-स्थाई कर उठी। मौसी गानीभेड प्रापे से बाहर हो गयी मीर उसने बिल्ली की पिटाई कर बाती। एक तो इसलिए कि बहु समय रास्ते में घाठी रहती थी धौर दूसरे इसलिये कि वह चूहे को भी नहीं पकड़ पायी थीं।

इसी बीच चूहा उत्तरटर गास्पर की प्रयोगकाला से भागकर मौसी गानीमेड की दराजदार अलगारी में जा मुझा या भीर मिठाई की व्यारी-व्यारी बाद करता हुआ बादामों के बिस्कुट हुक्पता जा रहा था।

बास्टर गास्पर मार्नेरी क्षावा की गत्ती में रहता था। वार्मी भोर मुड़कर खावधी विश्ववेता के कूथे में पहुंचा जा सकता था। वहां ते भागे वह गत्ती प्राप्ती थी जो विजनी गिरने के कारण नष्ट हुए वन्तुत के लिये मजहूर थी। इस गत्ती से गाँच मिनट तक और चनने पर व्यक्ति चौरहर्षे बाजार में पहुंच जाता था।

डाक्टर गास्पर फ्रीर नीजो उचर ही क्ल दिये।हवा तेज हो गयी थी। जक्ता हुआ। दनूत हुआ के डोव्हों में सूत्रे की तरह सूत्र-सूत्र जाता था।एक इतिहहार विकाननेवाले को प्रथमा काम करने में बड़ी कटिजाई का सामना करना पढ़ रहा था। इस सहसहार उसके डाब्ह दे बाहर होता हुआ उसके मुंह पर फड़कड़ा रहा था।हुर से ऐसा नगता चा मानी कोई व्यक्ति सक्तेद नेष्किन ते मुंह पोंछ रहा हो।

माखिर उसने बाह पर इक्तिहार चिपका ही दिया।

डाक्टर गास्पर ने इक्तिहार पढ़ा जिसमें लिखा था – बाक्छे !

भाइयः। स्राङ्घे। शास्त्रेः!

स्राज तमाशा देखने स्राइये! तीन मोटों की सरकार ने नोगों के निए खेन-तमाझे की व्यवस्था की है! बत्ती कीबिये!

> कत्वी कीविये! जल्दी कीविये! चौदहवें बाज़ार में पहंचिये!

"झब सारी बात समझ में झा गयों," बाक्टर गास्पर ने कहा। "झाज घरालत भीक में बाहियों को सखा दो जानेवाती है। तीन मोटों की सरकार के बरलाद उन नोगों के तिर कतन करेंगे जिल्होंने प्रमीरों प्रोप पेट्यों की सता के खिलाड़ सावाज उठाई थी। तीन मोटे जनता की खांकों में छुल झोंकना चाहते हैं। उन्हें इस बात का दर है कि घरालत चौक में जमा होनेवाले लोग कहीं जल्लादों के तकुत न तोड़ डामें, जल्लादों की हत्या न कर हैं और धपने उन पाइयों को साजाद न करा में जिन्हें मौत की ताजा देने की घोषणा की जा चुकी है। हमाति के उन्होंने लोगों के मानोरंकन की खब्दमा की है। वें की घोषणा की जा चुकी है। हमाति के उन्होंने लोगों के मानोरंकन की खब्दमा की है। वें

शनटर गास्पर भ्रोर उनका नीभ्रो साथी बाजार शैक में पहुँचे। संबन्धें के गिर्द लोगों की बाती रेलपेन थी। मनर वहां सक्तर गास्पर को नते कोई बांका-छैना नवर भ्राया, न कोई बनी-उनी यहिला, जो बुलहरी मछलियों और संपूर्त की भ्रायावाली वहिंगा पोक्स पहुंचे हो। वहां कोई जाना-माना बुबुर्ण भी नहीं या जो स्वर्णमंत्री पानकी में बैठकर माया हो, न कोई ऐंदा मौदागर हो या जिसकी बरक में बमसे की बसी-ती थैली कटक रही हो।

यहां नगर के बाहर गन्दे-मन्दे करों में रहनेकाले ग्रापैक लोग – कारीगर, मिस्सी, जो की रोटिया नेकनेवाले, रोजनवारिने, कुती, बुढ़ी धीरतें, विकासे भीर सूंज-पूंज ही रिखाई दे रहे थे। पुराने भीर जीर्ज-नीर्ज पूरे रुपयों में कहीं-कहीं केवल हरे कक्ष, रंग-विरंगे तबादे या रंग-विरंगे रिजल नवर या जाते थे।

बूडी मीरतों के पके हुए बाल नमदे की तरह तेज हवा में उड़ रहे थे, आंखों में पानी भा रहा था। भिक्षमंत्रों के बादामी रंग के चिम्मडे फडफड़ा रहे थे।



सभी के चेहरों पर तनाव या, सभी यह समझ रहे थे कि कोई न कोई प्रनहोनी बात होनेवाली है।

"मदालत चीक में सजामें दी जायेंगी," लोग कह रहे थे, "वहां हमारे साथियों के सिर क़लम किये जायेंगे म्रीर यहां वे मसक्तरे उछल-कूद मनायेंगे जिनकी तीन मोटो ने कृद मुट्टी गर्म की है।"

"मामो, प्रदालत चौक में चलें!" लोग चिल्लाये।

"हमारे पास तो हथियार नहीं हैं। हमारे पास पिस्तीनें और तलवारें नहीं है। मगर भदासत चौक के गिर्द सैनिकों का तिहरा पहरा है।"

"सैनिक अभी तो उनका ताय दे रहे हैं। उन्होंने हुम पर गोतियां चलाई। पर खैर, कोई बात नहीं ! बाज नहीं तो कल प्रपने मालिकों को छोडकर हमारा लाप देंगे।"

"म्रणी पिछली रात ही एक सैनिक ने सितारे के चौक में प्रपने प्रफलर को गोली का निज्ञाना बना दिया। इस तरह उसने नट तिबुल की जान क्वाई।"

"तिकुल कहां है? यह बचकर भाग गया या नहीं?"

"मालूम नहीं। सैनिक सारी रात और पौ फटने तक मजदूरों के घरों को घाय की

नजर करते रहे। वे तिबुल को डूंड लेना बाहते थे।"

शास्तर गास्पर भीर नीची मंदगों के करीब पहुंचे। हमाला सभी गुरू नहीं हुआ था। भूतों के बारेबाते पदी और तब्दों के पीछे हे तोगों की माबाई, पटियों की टबटनाइट, बोचुरियों की गृंव बार कुछ वरस्राने, किकियाने धीर शीक्रने-पिच्याने की सावार्षे सुनाई दे पहुंचे। वहां समिता खेल-समाने के लिए तैनार हो पहुंचे।

पदाँ हटा बीर एक वेहरा दिखाई दिया। यह एक स्पेनी वा जिले पिस्तील की निज्ञानेताओं में कमाल हासिल या। उसके बड़े-बड़े गलमुच्छे वे छोर एक झांख की पुतकी

हिल-बुल रही थी।

"भ्रोह," नीम्रो को देखकर उत्तने कहा। "तुम भी इस तमाने में हिस्सा ले रहे हो? कितनी रकम मिली है?"

नीयो चुप रहा।

"मुझे तो दस स्वर्ण मुझार्वे मिली हैं।" स्पेनी ने डींग हांकते हुए कहा। उसने नीचो को भी धर्मिनेता ही समझा। "इसर घामो," उसने रहस्पपूर्ण मुद्रा बनावे हुए फूसफुलाकर कहा।

नीयो भंच पर पड़ गया। स्नेनी ने जबे राज बताया। राज यह या कि तीन मोटों ने सी प्रिमिताओं की चेब गर्म करके उन्हें बाजारों में तरह-तरह के खेल-तमासे दिखाने भीर साथ ही प्रमीरों तथा पेटुमों की तता की बड़ाई थीर विद्रोहियों, हवियारसाथ श्रीसेरों भीर नट तिवृत की बुर्गाई करने का काम सीमा था।

"उन्होंने मदारियों, जानवर सम्रानेवालों, मसक्यों, विचित्र भावाचें निकालनेवालों भौर नर्तकों का बढ़ान्सा वल इस काम में जुटाया है ... सभी की मृद्विया गर्म की गयी है।"

"क्या सभी अभिनेता तीन मोटों की तारीफ़ करने को राजी हो गये हैं?" बाक्टर गास्पर ने प्रका।

स्पेनी ने भाषाचा और धीमी कर भी –

"सी!" उसने होंठों पर जंगनी रखके हुए कहा। "यह बहुत बीमे से कहने की बात है। बहुतों ने इल्कार कर दिया। उन्हें विरुक्तार कर लिया गया।"

नीप्रो का खून खौलने लगा।

इसी सलय संगीत गूंज उठा। कुछ संदर्शों में तमाला शुरू हो गया। श्रीड़ इसर-उध-र हिलने-कुलने लगी।

"दर्गकरण!" लक्की के ऊंचे चबूतरे पर खड़े हुए एक मसक्दे ने चीख़ते हुए कहा। "दर्गकरण! में आपको बचाई देता हं..." वह लोगों के चूप हो जाने की प्रतीक्षा करता हुआ ख़ामोडा हो गया। उसके चेहरे से आटा सड़ अक्कर गिर रहा था।

"रशंकरण, में प्रापको प्राय के विशेष कृती के ध्यवस पर वधाई देता हूं। प्राज हुमारे प्यारे, लाल-साल वालों वाले ठीन मोटों के अल्लाद कुप्ट विश्रोहियों के सिर कलम करेंगे..." वह कपनी बात पूरी न कर पाता। इसी समय किसी कारीगर ने वसी हुई रोटी

उसकी ब्रोर फॅकी। कह उन्तके मुंह में का गिरी।

"ग-ग-ग-ग-ग . . . "

मलक्दे ने जोर लगाते हुए अंपनी बाद पूरी करने की कोतिका की, प्रगर बेलूद। प्रधमकी रोटी उसके मुंह में विपक गयी। उसने हाम झटके और घटपटे से मूंह बताये। "हाबास! यह इसी सायक या!" लोग विरस्ता उटे।

मसक्ता भागकर लकड़ी की दीबार के पीछे दायब हो गया।

"कमीना कहीं का ! तीन मोटों का नमक हक्षाध करना चाहता था! मुट्टी गर्म कर दी गयी, इससिये उन कोगों पर कीचड़ उछातना चाहता था जिन्होंने हमारी माजादी के किये मीत को गले लगाया!"

संगीत बहुत ऊंचा हो गया। प्रत्य कई भारकेस्ट्रा भी बामिल हो गये – नौ बांसुरियां, तीन बिगुल, तीन ढोल, भीर एक वायतिन, जिसके स्वरों से बांत में दर्द की भनुभूति-सी होने लगती थी, एकसाथ बज रहे थे।

मंडपों के प्रबन्धकों ने भीड़ के बोर को इस संगीत में बुबो देना चाहा।

"बायद हमारे घमिनेता इन रोटियों से दर आयेंगे," उनमें से एक ने कहा। "हमें तो ऐसे बाहिर करना चाहिए मानो कुछ हुमा ही न हो।"

"बाइये! इसर बाइये! खेल मूरू होता है..."

एक दूसरे मंत्रप का नाम या 'द्रोजन का घोड़ा'।

पर्वे के पीछे से मैनेजर सामने प्राया। वह हरे रंग का लंबा करी टोप पहने पा घीर उसके कोट पर तांचे के गोल-गोल वटन लगे हुए थे। उसके गालों पर बहुत-सारंग मला गया था घीर वे बिल्कुल लाल-लाल दिखाई दे रहे थे।

"वरा पुप हो जाइये," उसने ऐसे कहा मानो जर्मन में बोल रहा था। "वरा पुप हो जाइये! हमारा समाना देखने लायक है!"

कुछ लोग चप हो गये।

"आज के पर्व के विश्वेष अवसर पर हमने पहलवान लापीतूप को निमन्त्रित किया है!"

"ता-तौ-सू-ता!" विगुल ने मानो नाम बोहराया।



बताजों ने मानो तासियां बजाबीं।

"पहलवान लापीतूप प्रापको भपनी ताकत के कमाल दिखायेगा..."

भारकेस्ट्रा कोर से गूंज उठा। पर्दा हटा। सापीतूप मंत्र पर प्राया। गुलाबी विरक्षस पहने हुए यह देव-दानव वास्तव में हो बहुत शक्ति-साली प्रतीत हुए।

वह फूं-को कर रहा था और सांड़ की तरह सिर सुकाये था। त्वचा के नीचे उसकी पेशियां धनगर द्वारा निगते हुए खरगौतों की मांति ऊपर-नीचे हिल-कल रही थीं।

सहायकों ने बड़े-बड़े बाट लाकर मंच पर फेंक दिये। तकते तो टूटते-टुटते ही बचे। धुल का बादस ऊपर

उठा: बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लोगों की धीमी-सी पुत्रकुसाहट मुनाई सी।

पहलवात ने प्रपना कमाल दिखाना कुक किया। उसने दोनों हाथों में एक-एक बाट उठाया, उन्हें गेंद की तरह उछाता, साधा और फिर इतने जोर से भ्रापस में टकराया कि विनगारियां वमक उठीं।

"देखा भ्रापने!" उसने कहा। "ऐसे ही तीन मोटे हिषवारसाख प्रोक्पेरो भीर नट तिबुल की खोपड़ियां टकराकर उनका कचुमर निकाल देंगे।"

यह पहलवान भी तीन मोटों की स्वर्ण मुद्राभों के बदले में अपनी आत्मा बेच चुकाया। "हा-हा-हा!" अपने मजाक से खुब होते हुए वह ठठाकर हंस दिया।

वह जानता या कि उस पर रोटी फेंकने की हिम्मत किसी को नहीं होगी। सभी तो उसकी ताकृत को देख रहे थे।

गहरी इनामोची छा गयी थी। उस इनामोची में नीब्रो की श्रावाच साफ़ तौर पर गूंज उठी। सभी के सिर उसकी घोर दूम गये।

"क्याकहा था तुमने?" मंच की पैड़ी पर पांच रखते हुए नीब्री ने पूछा।

"मैंने कहा था कि तीन मोटे हथियारखाउ प्रोस्पेरो और नट तिबुल की खोपड़ियां टकराकर उनका कषुमर निकाल देंथे।"

" बदान को समाम दो ! "

नीयों ने इस्मीनान और कड़ाई से, मगर धीरे से कहा।

"तुम कौन हो रे, काले-कलूटे?" पहलवान विगड़ा।

उसने बाट फैंककर कूल्हों पर हाम रख लिये।

नीयो मंच पर जा चढ़ा।

"पुन बहुत ताकतवर हो, मगर कमीने भी कुछ कम नहीं। बेहतर है तुम यह बताओं कि तुम हो कीन? जनता पर फिल्क्स कतने का हक तुम्हें किवने दिया? में तुम्हें जानता हैं। तुन सुद्धार के बेटे हो। तुम्हारा बाग बभी तक कारकाने में काम करता है। तुम्हारों बाग बभी तक कारकाने में काम करता है। तुम्हारों बहुत का नाम एनी है। वह बोबिन है। वह मनीरों के कर बे बीती है। वहुत मुम्मिन है कि सैनिकों में कल उसे गोती का निम्नाना बना दिया हो ... मीर तम ग्रहार हो!"

पहलवान स्तम्भित रह गया। नीघो ने तो सच्मुच हर बात सही कही थी। पहलवान की तो घरल चकरा गयी थी।

"चलते बनो यहां से!" नीक्रो चिल्लाया।

पहलवान भव सम्भला। उसका बेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने पूंसे तान लिये:

"तुरहें मुझे हुक्स देने का कोई हक नही है!" वह मुक्किल से इतना ही कह पाया। "मैं तुरहें नहीं जानता। तुम मैतान हो!"

"चलते बनो यहां से ! मैं तीन तक गिनता हं। एक!"

भीड़ सकते में था गयी। नीधो गहनवान से कद में छोटा धौर सरीर में एक-विहार था। मगर किर भी किसी को इस बात में रती मर सन्देह नहीं था कि अगर हामागई की नौबत था गयी तो नीधो ही बाबी नार बाबेगा। वह स्वता प्रैसलाकुन धौर संभीदा नवर था रहा था. हतना मरीका था उसे धपनी ताकत पर।

" e} | "

पहलबान ने यर्दन तान ली।

" गैतान !" वह फुसफुसाया ।

" ਜੀਜ਼ ! "

पहलवान गायव हो गया। बहुतनी तोगों ने तो कसकर खोखें मूंद लीं। उन्हें तो सम्मीय थी कि पहलवान चोर का बार करेगा। मगर जब उन्होंने झांखें खोलों तो पहलवान को सम्बद्ध पाया। यह पतक सपकते में दीवार के पीछे जाकर बोहता हो गया था। "इस तरह से लोग तीन मोटों को चलता कर देंगे!" नीबो ने हाच ऊर्च कर हंसते हुए कहा।

नोगों की खुनी का पाराबार न रहा। उन्होंने सामियां बनायीं और हवा में टोपियां जवाजीं।

"जय जनता!"

"शाबात! नाबात!"

केवल बाक्टर गास्पर ही सक्षन्तोच वाहिर करते हुए सिर हिला रहे थे। वे किस बात से नाव्युत थे, यह स्पष्ट नहीं या।

"यह कौन है ? कौन है यह ? यह नीचो ?" दर्शकों ने जानना चाहा।

"क्या यह भी मिभनेता है?"

"हमने तो इसे पहले कभी नहीं देखा!"

"कौन हो तुम?"

"क्यों तुम ने जनता की हिमायत की?"

"बरा रास्ता वीजिये! रास्ता दीजिये!"

नियमें पहने बुए एक व्यक्ति भीव को चीरकर धाये बढ़ा रहा था। यह वहीं शिवसंगा या जो रिख्ली बाय को मासिनों धौर कोचवानों से बातचीत करता रहा था। बाक्टर गास्पर ने उसे पहचान सिया।

"करा नेरी बात मुनिये," निकामने ने चिस्साकर कहा। "क्या धाण लोग इतना भी नहीं बसक रहे हैं कि हमारी आंक्षों में भूत कोको जा रही है? यह मीको भी पहलवान लापीतून की तरह ही अभिनेता है। ये एक ही वैसी के चट्टे-बट्टें हैं। इसने भी तीन मोटों का माल खाबा है!"

नीपो ने मुद्रिया भींच लीं।

भीड़ की खुड़ी गुस्से में बदल गयी।

"बिस्कुल ऐसा ही है! एक बदनात ने दूसरे बदनात को घना दिया है।"
"उसे दर वा कि हम उसके साथी की पिटाई कर देंगे, इसलिए उसने हम लोगों का उस्लू बनाया है।"

"दफा हो जाम्रो यहां से!"

ंदफाहा "नी<del>वा</del>"

" वहार ! "

बास्टर गास्पर कुछ कहना, त्रीड़ को साल करना चाहते वे, मगर देर हो चुकी थी। कोई बारह व्यक्तियों ने मंच पर प्राकर नीचो को बेर लिया। "इसकी इन्हूब पिटाई करो!"कोई बुढ़िया चिल्लाई। नीबो ने हाथ बढ़ाया। वह ज्ञान्त या।

"वरा इस्मीनान कीविये!"

सोगों का सोर, पीवु-पिल्लाहट और तीटियां नीवो की भावाय में दव गर्यी। वृामोजी छा गयी और उस व्यामोजी में नीवो ने सान्त भाव से साफ-साफ कहा –

"मैं नट तिबुल हूं।"

मोग हक्के-दक्के रह गये।

जिन जोगों ने तिवस को चैर रखा था. वे पीछे हट गये।

"बाह!" मीड ने गहरी सांस सी।

सैकड़ों लोग बाक्चर्य से सिष्टरे और स्तम्बत होकर रह गये।

केवल एक ही व्यक्ति ने वदहवासी में पूछा — "तो तम काले क्यों हो?"

"यह डाक्टर गास्पर धार्निरी से पूछिये!" उत्तने मुस्कराकर डाक्टर की घोर संकेत किया।

"निस्सन्देह यह तिबुल ही है।"

" तिवल ! "

"हुर्रा! तिबुल सही-समामत है! तिबुल जिन्दा है! तिबुल हमारे बीच है।"

"तिबुल जिंदाबाद!"

मगर बुनी से नारे लगाते हुए लोग प्रचानक ही चूप हो नये। प्रप्रश्वाधित कोई बूरी बात हो गयी बी। पीछे बड़े लोगों में घबराहट फैल गयी। लोग सभी विशायों में तितर-वितर होने लगे।

"बामोत ! बामोत हो जामो ! "

"तिवृत मागो, घपनी जान बचाघो!"

चौक में तीन पुड़सचार आये और उनके पीछे एक चोड़ा-गाड़ी नमुदार हुई।

ये बुक्तवार थे - महल के सैनिकों का कप्तान काउंट कोनावेन्त्रूरों और उसके दो सैनिक। मीश-नाड़ी में महल का एक कर्मचारी उत्तराधिकारी टुट्टी की टूटी हुई गुक्रिया तिथे बैठा था। बुंक्साने कटे हुए वाजों वाला गुड़िया का लिट करणायनक दंग से कर्मचारी के क्षेत्र के साथ लटा हुमा था।

ये लोग डाक्टर गास्पर की तलाझ कर रहे थे।

"सैनिक!" कोई गला फाड़कर चीख़ उठा।

बहुत-से लोग पास की बाड़ फांद गये।

काली पोड़ा-गाड़ी रूक गयी। घोड़े सिर झटक रहे थे। उनके साओं की घॉटयां टनटना रही थीं, साथ ली दे रहे थे। हवा घोड़ों के सिरों पर लगे हुए नीले पंखों के गुच्छों से खिलबाड़ कर रही थी।

चुड़सवार घोड़ा-गाड़ी के गिर्द खड़े हो गये।

करनान बोनावेन्सूरा की मावाच वड़ी भयानक थी। मगर दायनिन की मावाच से दांत में दर्द-सा अनुभव होता था, तो करनान की मावाच से ऐसा लगता था गानो किसी ने दांत तोड़ डाला हो।

कप्तान ने रकाबों में उठकर पूछा -

"डाक्टर गास्पर मानेरी का घर कहां है?**"** 

वह लगामों को कले हुए था। यह हाथों में चीड़े-चीड़े कक्कों वाले चमड़े के खुरदरे-से दस्ताने पहने था।

उसके प्रका की बातो एक बुढ़िया पर विज्ञती-की गिरी। वह बुरी तरह सहय उठी भीर किसी एक दिशा में उसने प्रपना हाथ हिला दिया।

"कहां है? "कप्तान ने प्रश्न दोहराया।

धव उसकी प्रावाज से ऐसी प्रनुभूति हुई मानी एक दांत नहीं, बसीसी ही तोड़ डाली गयी हो।

"मैं यहां हूं। कौन मुझे पूछ रहा है?"

क्षोग इद्धर-उधर विखर गये। डाक्टर गास्पर सम्रे हुए कदम रखते मोड़ा-माड़ी के क़रीब क्षाये।

"स्राप हैं डाक्टर गास्पर घानेंरी?"

"हां, में ही हूं।"

घोड़ा-गाड़ी का पट खुला।

"क़ौरन घोड़ा-गाड़ी में बैठ जाइये। प्रभी घापको प्रापके घर ले जायेंगे ग्रीर बहां ग्रापको सारी बात का पता चल जायेगा।"

एक अरदली योजा-पाड़ी के पीछ से कूदकर बागे आया और उसने डाक्टर गास्पर को सहारा देकर योजा-गाड़ी में चढ़ाया। यट बन्द कर दिया गया।

दूल का बादल उड़ाता हुआ। जुलूस रवाना हो गया। घड़ी घर बाद सभी लोग भोड़ मुद्दकर बोझल हो गये।

न तो करतान बोनाबेन्यूरा पौर न सैनिकों का व्यान ही तीड़ के पीछे खड़े हुए तिबूल की म्रोर गया। वैसे भी नीची को देखकर वे उस व्यक्ति को न पहचान पाते जिसे ढ़ुंड़ने के लिए पिछली रात वे बेहद दौड़-मुग करते रहे थे। ऐसा अतीत हुआ भानो वृतरा टल गया था। सगर अचानक किसी की गुस्से से अरी प्रावाज सनाई थी।

पहलवान लापीतूप मोमजामे से डके सकती के बेरे पर चड़ता हुआ। पिल्ला रहा पा— "चरा ठहरो... चरा ठहरो तो, सब पुन्हें गवा चळाळंगा, नेरे दोला! मैं सभी तीनकों को जाकर बताता है कि तुम यहां हो!"

इतना कहकर वह लक्ड़ी के बेरे पर चड़ गया।

सकड़ी का घेरा मोटे का बवन बर्वास्त न कर पाया। वह और से चरमराकर टुकड़े-टकडे हो गया।

पहलबान की टांय लेंड में फंस गई। उछने उसे बाहर निकाला भीर लोगों की औड़ को भीरता हुआ तेखी से घोड़ा-गाड़ी के पीछे भाग चला।

"क्क जाइये!" वह मागता बुध्य धपने नंगे और गोल-सदोच हायों को हिलाता खोर-चोर से फिल्लाता जा रहा था। "क्क आइये! नट तिबुल का पता चल गया! नट तिबुल यहां है! मेरी मुद्री में बन्द है!"

मामले ने बतरतारू रुख से लिया। यूमती हुई शाख की युतली और पेटी के साथ टंगी हुई पिस्तौल बाला स्पेनी भी सामने था गया। इतरी पिस्तौल उसके हाथ में थी। उसने हो-हस्सा मचा दिया। वह मंच पर उक्तता-करता हथा और मचा रहा था-

"उपस्थितगण! हमें तिबुत को सौंप देना चाहिए, बरना हमारी सामत था जायेगी! हमें तीन मोटों से नही उलझना चाहिए!"

मंडप का वह मैनेजर भी उसके साथ था मिला जिसके पहलदान को तिबुस ने मंच से भगा विया था। वह चिस्लायां—

" इसने मेरा तमाशा चौपट कर दिया! इसने पहलवान सापीतूप को मंच से भगा विया! मैं इसके लिए तीन मोटों के ग्रुस्से का गिकार नहीं होना चाहता!"

लोगों की भीड़ ने तिबुल को अपनी भोट में कर लिया।

पहलबान पुड़तवारों तक नहीं पहुंच पाया। वह फिर से चौक में सौट धाया। वह तेजी से तिचुन की भीर वहा जा रहा था। स्लेगी कूटकर मंच से नीचे उतर गया और उसने दूसरी पित्तोल मी बाहर निकास सी। मंदन का नीनेवर न पाने कहां से उक्तेद काराख का एक चक उठा लाया। सरकस में सबे हुए कुत्ते ऐसे ही चक्ते के बीच से कृतते हैं। वह हुती चक्र को पुमाता हुया स्मेनी के सीक्टनीक्ट नंच से नीचे कूद गया।

स्पेनी ने पिस्तील का बोड़ा चड़ा लिया।

विकुल ने समझ लिया कि सब उसे भाग बाता चाहिए। मीड़ ने रास्ता दे दिया। पलक सपकते में वह बीक से गायब हो गया। वह बाढ़ फोडकर सब्बी के बेत में बा पहुंचा। उसने सेंघ में से झांककर देखा। पहुसदान, स्पेनी धौर मैनेजर खेत की धोर मागे ग्रा रहे थे। नवारा ऐसा मा कि बरवस हंसी ग्रा जाये। तिबुल हंस पड़ा।

पहलवान उन्मत्त हायी की तरह माना का रहा था, स्पेनी पिछसी टांगों पर उछसने वाले पढ़े जैसा लग रहा था और मैनेजर वायस टांग वाले कीए की तरह कद रहा था।

"हम तुन्हें जिना पकड़ लेंगे!" वे विस्लाये। "प्रपते को हमारे हवाले कर थो!" स्थेनी पिस्तील के बोड़े को बटबटा रहा बा, बंत किटकिटा रहा बा। मैनेजर कायश्व का चक पना रहा था।

तिबुन हमता होने का स्त्वबार करने तथा। वह मृत्यूरी काली सिट्टी पर खड़ाथा। उसके बारों झोर क्यारियां थीं। उन में पत्तायोत्री के कल्ले थे, बुकल्पर थे, हरे-हरे सिर बाहर जिससे हुए थे, डंडल हिल रहे थे और चौड़े-चौड़े पसे पड़े हुए थे।

हवा में सभी कुछ हिल-बुल वहा था। निर्मल नीलाकाश खुब अमक रहा था।

लड़ाई मुरू हुई। तीनों व्यक्ति बाड़ के क़रीब पहुंचे।

"तुम यहाँ हो ?" पहलबान ने पूछा।

कोई उत्तर नहीं मिला।

तब स्पेनी ने कहा –
"सपने को हमारे हवाले कर दो! मेरे दोनों हाथों में पिस्तोलें हूँ। ये पिस्तोलें
पुनिया की सबसे पपनी फर्म 'ठम थीर देटा' की बनी हुई हैं। मैं देश का सबसे बढ़िया
निवाननेवाज हैं, समझे ?"

तिबुल को पिस्तीत चनाने की कता में कमाल हासिल नहीं था। उसके पास तो पिस्तील थी भी नहीं। मगर उसके हाथ के पास वा सायर यह कहना धरिक ठीक होगा कि उसके पैर के पास पतागोभी के बहुत से कस्ते उकर पड़े हुए थे। वह सुका, उसने एक गोल धीर थारी-सा कस्ता तीवा धीर बाइ के दूसरी धोर दे मारा। कस्ता मैलेबर के पेट पर जाकर लगा। इसके बाद उसने दूसरा धीर तीवरा कस्ता करेंगा... वे समध्य वस की तरह करें!

बुक्मनों के होत्त हवा हो गये।

तिबुभ चौदा करना उठाने के लिए हुका। उतने उदे दोनों हादों में प्रर तिया, उद्यादने के लिए जोर लगाया, मगर नहीं, उत्ते कामयावी नहीं मिली। इतना ही नहीं, उत्तरे तो इन्तान की तरह बात भी करनी शुरू कर दी!

"यह गोभी का करूना नहीं, भेरा सिर है। में गुच्चारे वेचनेवाला हूं। में एक भूमिगत मार्ग डारा तीन मोटों के महल से भाग बाया हूं। इस मार्ग का बारण्य होता है



एक देश से भीर मन्त होता है यहां। वह भागं उभीन के नीचे लम्बी शांत की तरह फैला हमा है..."

तिबुल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पत्तामोची का कल्ला इन्सान का सिर बन गया वा!

तिनुत तब कुछ धीर उसने स्थान से इस करिश्ये की धोर देखा। उसे धपनी धांचों पर विश्वास करना ही पड़ा। यह स्थासित जो रखे पर चल सकता है, उसकी धांखें बोखा नहीं चा सकती थीं। उसने यो कुछ देखा था, उसमें पतागोशी के कस्ले जैसी कोई शीव नहीं थी।

यह गुल्लारे बेचनेवाले का गोल-मटोल तोबड़ा था। सदा की घांति वह बेल-बूटों सौर पठली टुटी वाली केतली के समान नग रहा था। गुल्बारे बेचनेवाले का सिर जमीन से ऊपर को उठा हुया वा ग्रौर उसकी गर्दन के गिर्द काली, सीली मिट्टी का कालर-सा बना हुया था।

"यह भी खूब रही!" तिबुल ने कहा।

गुआरे क्षेत्रनेवाला गोल-गोल मांकों से तिबुल की म्रोर देख रहा था जिलमें निर्मल नीलाकास प्रतिबिम्बित हो रहा था।

"मैंने रसोइये-खोकरों को सपने गुब्बारे दे दिये और उन्होंने भागने में मेरी सहायता भी... वह देखों, उनमें से एक गुब्बारा उड भी रहा है..."

तिजूल ने उधर नजर दौड़ाई और बहुत ऊंचाई पर नीले माकास में संतरे रंग का एक छोटा-सा गुम्बारा उड़ता हमा देखा।

यह उन गुम्बारों में से एक या जो रसोइये-छोकरों ने उड़ा दिये थे।

जन तीनों ने भी जो बाइ के पीछे बड़े हमने भी योजना बना रहे थे, पूब्बारा देखा। श्रद स्पेनी तो तब कुछ ही पून गया। यह जमीन के ऊपर को उछना, उतने अपनी श्रांख की पुतनी युमाई और निवाना साधने की मुदा बना ती।उसे तो निवानेवाजी का जनूनया।

"उत्तर देखिये," वह चिल्लाया। "दस पुत्रों की ऊंबाई पर वह निकम्मा गुन्यारा उड़ रहा है! में सोने की दस मूहरों की सर्व नपाने को तैयार हूं कि उसे बींघ झालूंगा। मुक्तसे बेहतर निवानेबाज दुंड़े नहीं मिलेगा!"

कोई भी उससे सर्त लगने को तैयार नहीं था, मगर इस से स्पेनी के जोज में कमी नहीं थाई। पहलवान भीर मैनेजर तो गुस्से से लाल-पीले हो उठे।

"पाजी!" पहलवान चिस्ला उठा। "एकदम पाजी! यह गुब्बारों को निशाने बनाने का समय नहीं है। पाजी न हो तो! हमें तिबुल को पकड़ना है! बेकार कारतूस बरबाद न करो।"

मगर इस से कोई लाम नहीं हुया। यह बढ़िया निकानेवाज किसी भी तरह संपने पर फ़ाबून पा सका। निकाना लगाने के लिये मुब्बारा बहुत ही याकर्षक था। स्पेनी ने संपनी पुनती हुई पुतनीवानी मांख बन्द करके निमाना साधना मुक्त किया। जब तक बहु निमाना साधता रहा, तिबुस ने गुब्बाने वेचनेवाल के ज्योन से बाहर निकासा। कैसा द्वाय था बहु! उसके कपझें पर च्या हुक नहीं था। कही हुक कीम लगी थी और कहीं मर्बत, कहीं लीचड़ चिपका हुआ था तो कहीं क्लों के पुरब्बे ने बने खितारे!

उस जगह, वहां से तिबुत ने उसे बोतल के बाट की तरह बींचकर बाहर निकाला, बड़ा-सा काला सूरावा रह गया। उसमें निष्टी घर गई चौर ऐसी प्रावाय हुई मानो छल पर बरसात की मोटी-मोटी बेंचें टपटचा रही हों।

स्पेनी ने गोली चलाई। गुम्बारे को तो और, वह निकाना न बना पाया। ब्रोह! उसकी गोली तो मैनेजफ के हरे टोप में, जो बुद भी एक बुर्ज के बराबर ऊंचा या, जा लगी। तिबल ने सन्त्री के खेत की बाट फांदी और नौन्दो-श्वारह हो गया।

हरा टोप गिर पड़ा और समोनार की पाइप को तरह खुकको लगा। स्पेनी के हाथों के तीते उड़ गये। उसकी बढ़िया निवानेनाड होने की क्यांति मिट्टी में मिल गयी थी। इतना ही नहीं, वह मैनेजर की नवरों में गिर गया था।

"प्ररे उल्लू!" मैनेजर आपे से बाहर हो गया। उसने काग्रजी कक स्पेनी के सिर पर दे सारा।

काराज फट गया भीर स्पेनी के सिर के गिर्ददांतेदार काराजी कालर-सा बन गया।

सिर्फ नापीतूप ही मूंइ ताकता हुमा खड़ा रह गया। गोली दशने की मानाज से मासपास के कुत्ते मड़क उठे। उनमें से एक कहीं से मागता हुमा माया और पहलवान की मोर सपटा।

"मानो, मानो बचकर!" लापीतुप ने चिल्लाकर कहा।

तीनों सिर पर पांच रखकर मागे।

गुब्बार बेचनेवाला प्रकेता ही रह गया। उसने बाड़ पर चड़कर इघर-उधर नचर बौड़ाई। तीनों मिळ एक हरी-मरी पहाड़ी से नीचे लुड़क रहे थे। सापीतुम एक टांग पर उछन रहा या चौर दूसरी मोटी टांग को उस जगह से पच्छे हुए या जहां से कुत्ते ने उसे काट लिया था। भैनेवर एक वृक्ष पर वा चढ़ा या घौर उसके साथ तटका हुआ। उल्ल् जेवा तग रहा था। स्पेनी काग्रवी चक्र में से सपने सिर को हिनाता-चुताता हुआ। कुत्ते पर गोवी चलाता या घौर हर बार खेत में खड़े कनकीये को ही बीधता था।

कुता पहाड़ी के ऊपर खड़ा था और ऐसा ही प्रतीत होता या मानो उसने फिर से क्षपटने का इराहा छोड़ दिया हो।

कुले को लापीतूप की मोटी टांग से वो मजा मिला था, वह उस से सल्युष्ट नजर धाला था। वह धपनी चमकती हुई युसाबी जवान बाहर निकाले पूछ हिला रहा था और खुश दिखाई दे रहा था।

### हका बाधाय

## श्रप्रत्याशित परिस्थितियां

निहुल से जब यह पूछा गया था कि वह काला कैसे हो गया है तो उसने जबाब दिया था कि "बाक्टर गास्पर धानेंरी से पूछिये"।

मगर डाक्टर गास्पर से पूछे बिना भी कारण का धनुमान लगाना कठिन नहीं है। हुमें बाद है कि तिबुल लड़ाई के मैदान से बच निकलने में खफत हो गया था। हुमें इस गत का भी स्वरण है कि वैनिक उसकी तलाज करते रहे ये, उन्होंने नजदूरों के मुहस्ते जला दिये ये भीर सितार के चौक में शोलियां चलाई थीं। तिबुक मानकर डाक्टर मास्पर के वर में बा दिया या। मानप रहां उसे किसी भी क्षण यकड़ा जा सकता था। खतरा इसी बात का या कि महां उसे बहुत वही संख्या में लोग पहचानते थे।

हर दुकानदार तीन मोटों का हिनायती या, क्योंकि वह खुद मी मोटा झौर बनी या। डाक्टर गास्पर के प्रज़ोस-पड़ोस में रहनेवाले बनी लोग सैनिकों तक यह इवद पहुंचा

सकते ये कि तिबुल बाक्टर गास्पर के घर में है।

"धापको धपनी शक्त-मूरत बदलनी होगी," डाक्टर गास्पर ने उस रात को कहा जब तिबुल उनके घर नमूदार हुआ।

डाक्टर गास्पर ने ही उसे नीबो बना दिया था।

उन्होंने कहा या —
"दुम तम्ब-तड़में हो। तुम्हारा सीता उपरा हुमा, कंग्रे नीड़-नीड़े, दांत उपकते हुए धोर बात सक्त, काले कोर पुपराते हूँ। धगर लगा गोरी न होती तो उन्तरी धमरीका केनीबो जैसे लगते। हां, यह बृह सूझी! मैं तुम्हें काला बनने में मदद खुंगा!"

डाक्टर गास्यर फार्नेरी को सौ विज्ञानों की जानकारी थी। वे बहुत ही गण्मीर, नगर उदारमना व्यक्ति थे। काम के बज़्त काम धौर खेल के बज़्त खेल ही होना चाहिए।



हर्षानिए वे कभी-कभी घपना जो भी बहुताते। सगर विश्वास भी करते तो वैज्ञानिक की भागि। तब बहु गरीब पतीम बाजकों के लिए उपहारस्वरूप पानी में मिगोकर उतारी जानेवाली तरवीरें, भद्भुत कुलकाहित्वां, बित्तीने, गउब की बीर धनजानी भागाची वाले वाहराज भीर नवें रंग बनाते।

"यह देखिये," उन्होंने तिबुल से कहा। "इस बोतल में रंगहीन तरल पदार्च है। खुक्क हवा में जिस भी हरीर पर इसे लगावा जायेगा, वह काला हो जायेगा, तो भी कुछ कुछ बैंगनी-सा-नीमो जैसे रंग का। घौर इस बोतल में वह परार्थ है जो इस रंग

को लाफ कर देता..."

मला।

तिबुल ने रंग-बिरंगे तिकोनों से बनी हुई प्रपनी विराजस उतारी धौर कार्क की बदबूतथा जनन पैदा करने वाला तरल पदार्थ धपने तन पर

एक घंटे बाद उसकी त्याबा का रंग काला हो गया। तभी मौसी गानीमेड भपना चूहा लिये हुए बाई थी। इसके बाद की कहानी हमें मालम है।

ग्रव हम डाक्टर गास्पर की क्रोर लौटते हैं। हमें याद है कि कप्तान बोनावेन्त्रुरा उन्हें महल के कर्मवारी के साथ

काली घोडा-गाडी में विठाकर ले गया था।

घोड़ा-गाड़ी उड़ी चली जा रही थी। यह तो हमें मालूम ही है कि पहलवान लागीतृप उस तक नहीं पहुंच पाया था। घोड़ा-गाड़ी के प्रन्दर घंघेरा था। शीतर जाने पर डास्टर ने गुरू में तो यह समझा कि उसके पास बैठा हुआ। कर्मचारी घरतव्यस्त बालों वाली एक बालिका को प्रपनी 'गोद में विसे हैं।

कर्त्रवारी मीन साबे था। वालिका भी।

"क्षमा कीजिये, मापके लिये जगह पोड़ी तो नहीं हो रही?" डॉक्टर ने टोप उतारते हुए किच्टतावन पूछा।

कर्मचारी ने क्लाई से जवाब दिया -

" आप चिन्तान करें।"

योड़ा-गाड़ी की छोटी-छोटी व्यवकियों ते कुछ-कुछ रोतनी छन रही यी। कुछ सच बाद बांखों को अन्तेरे में नवर माने तथा। तब बास्टर को सम्बी ताक वाला कर्षणारी,



को सपनी पतकों को कुछ-कुछ मुंदे था, दिखाई दिया और बहुत ही मुन्दर क़ॉक पहने प्यारी-सी बालिका की भी सतक मिती। बालिका बहुत ही उदाल-सी प्रतीत हुई। सम्भवतः उन्नका रंग जुदे था, नगर ग्रंथेरे में यह तय करना मुमकिन नहीं था।

"वेचारी बच्ची!" डाक्टर गास्पर ने सोचा। "जरूर यह बीमार है।" उन्होंने फिर

से कर्मचारी को सम्बोधित किया-

"सम्बद्धतः प्राप मुक्कसे मदद लेने माथे हैं? जगता है यह बेचारी बच्ची बीमार हो गयी है?"

"हां, प्रापकी मदद की उकरत है," तस्त्री नाक वाले कर्मचारी ने उत्तर दिया।
"तिक्वय ही यह तीन मोदों में हे किसी एक की मतीबी या उत्तराधिकारी दूट्टी की
कोई छोटी-सी मेहमान है।" उत्तरर ने मनुमान तथाया। "इसकी पोशाक विक्रया है, इसे महल से लाया जा रहा है भीर लैनिकों का करान इकके बाथ स्थाय है। बाहिर है कि यह कोई साधारण बानिका नहीं है। मयर जिन्दा करान इकके वाथ स्थाय है। कि किट ही नहीं आने दिया जाता। तब यह नन्द्री परी बड़ां कैसे जा पहुंची?"

डाक्टर प्रपने धनुमानों में ही उलझ गये। उन्होंने फिर से सम्बी नाक वाले कर्मचारी से बातपीत गरू की –

"कहिये तो बच्ची को क्या बीमारी है? डिज़्यीरिया तो नहीं?"

"नहीं, उसकी छाती में छेद है।"

"भापका मतलब है कि फेफड़ों में कुछ गड़बड़ है?"

"उसकी छाती में छेद है," कर्मचारी ने दोहराया। डाक्टर ने शिष्टतस्वज्ञ बात को गोलमोल ही रहने दिया।

डाक्टर न सिष्टतावस बात का गालमाल हा रहन दिया।

"वेचारी बच्ची!" उन्होंने गहरी सांस सी।

"मह बच्ची नहीं, गुड़िया है," कर्मचारी ने कहा। इसी समय घोडा-गाबी डाक्टर के बर के सामने जा पहुंची।

कर्मचारी ग्राँर कप्तान बोनावेलूरा डाक्टर के पीक्षे-पीक्षे उनके कर में गये। डाक्टर इन्हें भपनी प्रयोगशाला में ने गये।

"भ्रमर यह गुड़िया है तो भ्रसा मैं ग्रापकी क्या सेवा कर सकता हूं?" कर्मचारी ने सारी बात स्पष्ट की।

सीबी गानीमेड युवह की चटना को सभी तक नहीं भूनी थी और उत्तेषित थी। उतने छेद में हे, शीतर सांक्रमर देखा। वहां उद्ये डरावना रूपान बोनायेन्द्रा दिखाई दिया। वह सपनी तनवार की टेक लगाये बड़ा या और पूटनों तक के भूते हुए किनारों वाले वहे-बढ़े नृट यहने सपने एक पैर को हिला-बुला छा था। उसके बूटो की एडियां दुनवार तारों जैसी मों मोती को बढ़िया नुताबी कृष्कं में उदास धौर बीमार बालिका भी नचर धाई जिसे कर्षधारी ने धाराम कुर्बी पर बिठा दिया या। बातिका का धस्तव्यस्त बातों वासा विटर पूका हुमा था। ऐसा तवता घर मानी वह धुंदनों की व्यवह सवाबे यये मुनहरे गुलाबों बाले प्यारे-प्यारे रेशमी सैंडलों की धौर देख रही थीं।

तेज हवा के झोंके हॉल के बटरों को खटखटा रहे ये बौर इस से मौसी गानीमेड के बातचीत सुनने में बाबा एड़ रही थी। फिर की कुछ न कुछ तो उसकी समझ में का

ही गया।

कर्मचारी ने बाक्टर शास्त्रर को तीन मोटों की राज्यीय परिषद् का फ़रमान दिखाया। बाक्टर ने उसे पढ़ा तो उनके हाथों के तीते उड़ गये।

"गुड़िया कल सुबह तरू ठीक हो जानी चाहिए," कर्मचारी ने उठते हुए कहा। कप्तान बोलाबेन्टरा ने एडिया बजायों।

"नगर... नगर..." शक्दर ने हाथ हिलाये। "मैं कोशित ककंगा, नगर बाता नहीं कर सकता। मैं इस जार्ड्स गुड़िया के कल-पुजी से ध्यरिपित हो मुझे उन्हें देखता- समझता होगा, यह साजून करना होगा कि इसकें क्या कुरती हुई है भीर नये पूज तैयार करने होंगे। इसकें लिये बहुत काफी बक्त की उक्तरत होंगी। हो सकता है कि यह मेरी तसम में हो न आये... मुम्मिकन है कि में इस खराद की हुई गुड़िया को ठीक हो न कर पार्क... मैं वश्वास के साथ नहीं कह सकता, महन्त्र ... इतना थोड़ा समय है... केवल एक रान... मैं आरा नहीं कर सकता..."

कर्मचारी ने उन्हें टोका। उंगली उठाते हुए उसने कहा -

"उत्तराधिकारी टुड़ी के दुख का पारावार नहीं, इस्तिए देर नहीं होनी चाहिए। गृदिया कल सुबह तक ठीक-ठाक हो जानी चाहिए। तीन मोटों का यही हुक्म है। उनके हुज्य प्रदूती करने की किसी को जूर्दत नहीं हो सकती । कल मुबह बाप ठीक-ठाक और प्रती-जंगी गुदेया लिये हुए तीन मोटों के महत में बारदेगा।"

"मर्गर... मगर..." डास्टर ने विरोध किया।

"यह 'प्रगर-नगर' बन्द कीजिये! गुड़िया कल सुबह तक ठीक हो जानी जाहिए। प्रगर प्राप यह कर देंगे तो प्रापको हनाम दिया जायेगा, प्रगर नहीं, तो कड़ी लखा।" डाक्टर के तो होस हवा हो गये थे।

"मैं कोशिया करूंगा," वह मिनमिनाये। "मगर इतना तो समक्षिये कि यह बहुत अधिक जिल्लेदारी का काम है।"

"बेशक!" कर्मचारी ने औरत कहा और उंगली नीचे कर ली। "मैंने घादेश स्नाप तक पहुंचा दिया, प्रापका काम है उसे पूरा करना। नमस्कार!" सीची नातीमेड रखाचे से पीछे हटी और सपने कपरे में भाग गयी जहा कोने में खूबिक्सच पूर्व पी-मी कर रहा था। बरावने मेहमान बाहर निकले। कर्मपारी पोड़ा-गाड़ी में वा देठा, कांटर बोनावेन्द्रए सपनी चपक-रमक विचाता उछनकर पोड़े पर तवार ही गया। सैनिकों ने सपने दीच नीचे को कर सिचे। सभी बहुते से रखाना हो गये।

उत्तराधिकारी दुडी की गृडिया डाक्टर की प्रयोगशाला में रह गयी।

बाक्टर ने मेहमानों को विदा किया, फिर मौधी गानीमेड के पास माने और धसाम्रारण कड़ाई से बोले –

"नीडी गानीकेट, ज्यान से मेरी बात जुनिये। नीव मुझे बृढिमान व्यक्ति बानते हैं, बाक्टर के नाते मेरी बच्छी ब्यांति है और मुझे नियुक्त कारीवर भी माना बातता है। में सपनी ब्यांति को बढ़ा महत्व देता हूं। इक्त स्वावार्ध में सपने किर को भी लाई-मतासत देखना चाहता हूं। इक्त मुबह नेरी ब्यांति को भी बहुर लग ककता है। सीत दिर भी कलम किया वा सकता है। सीच रात घर मुझे बहुत मुक्कित काम करता है। समझी?" बाक्टर ने तीन मोटों की राज्यीय परिचर् का करवान हिलाते हुए उसे दिखावा। "मेरे काम में किती उरह का कलत नहीं पड़ना चाहिये! बोर-चून नहीं होना चाहिये। तकारियों को नहीं बलावरेगा। मुखे पर कुछ नहीं बलावरेगा। मुर्चियों को सावाय नहीं दीनियेगा। चूढ़े को सत पढ़ियों सामनेट, फूलगोभी, मिटाई धौर विस्त को ताकत देनेवानी दवाई की सत्त पढ़ियोंनी! समझ गयी?"

डाक्टर गास्पर बहुत गुस्से में थे।

मौसी वानीमेड ने घपने को कमरे में दन्द कर लिया।

"धजीव बातें हो रही हैं, वड़ी ही घजीज बातें।" वह वड़वड़ाती रही। "खाक जी तो भेरी समझ में नहीं था रहा... पहले तो वह नीधो कहीं से घा टपका, फिर बुढ़िया और थव यह फरमात ... घजीज बातें हो रही हैं घाजकत!"

धपने को ज्ञान्त करने के लिये वह धपनी मतीबी के नाम बृत लिखने बैठ गयी। बृद बहुत सावधानी से लिखना पड़ा ताकि कतन की सावाच न हो। वह नहीं चाहती थी कि डाक्टर विगड उठें।

एक चंटा गुजर गया। मीती गानीमेव निवें या रही थी। यह यहां तक लिख चुकी वी कि कैसे उस सुबह को बास्टर की प्रयोगकाला में अचानक ही एक नीचो नजूदार हुआ था। उसने माने निवा—

"...वे दोनों बाहर वये। उनकर महत्त के एक कर्मचारी और तैनिकों के ताथ तीट प्राये। कर्मचारी और तैनिक एक गुड़िया लेकर बाये वो बिल्कुन खिन्या लड़की लगती है, भगर नीचो उनके ताथ नहीं तौटा। यह कहां चला गया मुझे मानूच नहीं..."



तीयो, जो शास्त्रज में नट तिबुल था, कहां चला गया था, यह सवाल बाक्टर गास्पर को भी परेकान कर रहा था। गुढ़िया की मरम्मत करते हुए वे तथातार तिबुल के बारे में सोचते रहे। वे मुंसला उठे। सपने म्राप से बातें करने लगे —

"हर हो गयी नापरवाही की थी! मैंने उसे नीग्रो बनाया, उसे ग्रद्भुत रंग से रंगा, ऐसा बना दिवा कि कोई भी पहचान न पाये, मनर बौदहन बाबार में उसने बूद ही प्रपता भंबाकोड़ कर दिया! उसे तो निएफ्तार किया वा सकता था! कोष्ट्र! कितना नापरबाह है वह! क्या वह तोई के भिंबर में बन्द होना चाहता है? "बाक्टर खीक रहे थे। तिवृक्ष की नापरवाही, कि त वह गुनिवा... इसके प्रसावा पिछले दिन की परेशानियां, प्रयासत चौक में सक्लावों के दस तको...

"बड़ा मयानक वक्त मा गया है!" डाक्टर कह उठे।

डाक्टर को यह मालून नहीं था कि उस दिन दी जानेवाली सजामें रह कर दी गयी हैं। महल का कर्मचारी नपी-तुली बात करनेवाला व्यक्ति था। उसने महल में कटी घटना कें डाक्टर को कुछ नहीं बताया। डाक्टर उस बेचारी गृड़िया की भोर देखते हुए सोचने लगे-

"इस पर वे बार किसने किये हैं? उकर किसी हिषयार से, बायर तसवार से ही। इस गुम्बा, इस प्यारी बच्ची पर बार किये... किसने ऐसा किया? किसे हिम्मत हुई उत्तराधिकारी टुट्टी की गुम्बिया को तलवार से बीधने की?"

डाक्टर यह पतुमान नहीं लगा पाये कि सैनिकों ने ऐसा किया था। उनके दिशान में यह बात नहीं था सकती थी कि महन के सैनिक भी तीन मोटों का साथ देना बन्द कर जनता की भीर होते जा रहे हैं। भगर उन्हें यह मानुम हो जाता, तो कितनी खुणी होती!

डाक्टर ने गुड़िया का सिर हायों में ने रखाया। सूरज खिड़की में से झाक रहाथा। गुड़िया उसके प्रकाश में खुब चमक रही थी। डाक्टर उसे और से देख रहे थे।

"धजीद बात है, देही धजीव बात है," वह सोच रहे थे, "यह चेहरा तो मैंने कहीं पहले भी देखा है... हां, उकर! मैंने को देखा है, मैं रते पहचान रहा हूं। मनर कहां देखा था मैंने के देखा देखा था मैंने को देखा का माने के लिए को जीवत बातिका का चेहरा, बड़ा प्यारा-सा, मुक्कारता हुआ, तरह तरह के मूंह काला, गम्भीर होता हुआ... हां, हां! इतमें रती घर भी मक-मुबह नहीं हो सकता! मनर मेरी कम्बदक कमचौर नवर चेहरों को याद कर पाने में बाधा बातती है।"

शक्टर ने गुड़िया के मुंचराले सिर को अपनी आंखो के निकट कर लिया।

"कैसी कमाल की गुड़िया है! कैसे सबे हुए हायों ने इसे बनाया है! साबारण गुड़ियों जैसी तो उसमें कोई बात ही नहीं। गुड़ियों की माम तौर पर फूली-फूली नीली मांखें होती हैं, उन में इन्खानी मांचों जैसी कोई भी चीव नहीं होती, वे मावनातृत्व होती है, उनकी छोटी-सी माक, फोते जेंसे होंठ धौर ढंबगे से मूरे बाल होते हैं मेमने के उन जैते। गुर्क्या वैसे तो तुखी दिखाई देती है, पर वास्तव में होती है मावनातृत्व ... मगर इस गुढ़िया में ऐसी कोई भी चीव नहीं है। इसमा खाकर कहता हूं कि यह तो बिल्कुत ऐसी है मानो किसी तककी को ही गुढ़िया में बदल दिया गया हो! "

जास्टर गास्पर धपनी ससाधारण रोगिनी पर मृत्य हुए वा रहे थे। उनके दिनाग्र में लगातार वह नात मा रही यो कि कमी, मौर कहीं तो उन्होंने यह पौता-चा चेहरा , गम्बीर पूरी मांखें और कटे हुए मस्तम्पस्त नात देखें हैं। किर को हिलाने-कुलाने का दंग और मांखों का मन्दाख तो साल तौर पर जाना-ग्रहणना प्रसीत हुआ। वह सपने सिर को उरा-ता एक भोर को नुमाकर डास्टर को झुकी-सुकी नजर से, बहुत और से और तरारत मरे इंग से देखा करती थी ...

काक्टर श्रपने पर काबून रख पाये और उन्होंने कीचे स्वर में पूछ ही लिया — "क्या नाम है तेरा. गडिया?"

मगर लड़की चूप रही। तभी डाक्टर को एहसास हुआ कि गृडिया खराब हो गयी है; उसकी बाबाज लोटानी है, उसके दिल की गरम्मत करनी है, उसकी मुक्कान लोटानी है, उसे नाचना और इसी उन्न की लड़कियों के समान ब्यवहार करना सिवाना है।

"देखने में कोई बारह साल की लगती है।"

हस्मीनान से काम करने का बक्त नहीं था। डाक्टर काम में जुट गये। "मुझे इस गढिया को जिल्हा करना है!"

मौसी गानीमेड ने खुत खुरम कर तिया। दो घंटे तक जैसे-तैसे ऊब बर्दास्त करती रही। खब उसे कुरेद हुई - "जाने ऐसा स्था काम है जो डास्टर को औरन करना चाहिये? जाने वह गरिया कैसी है? "

वह दवे पांव डाक्टर की प्रयोगनाला के दरवाचे पर मामी और उसने दिल की नाक्सवाले छेद में से झांकने की सोनिश की। मोह! वहां तो वाबी लगी हुई थी। उसे मुख्य मी गवर न सामा। इसी समय दरावा खुला और डाक्टर गाय्यर बाहर माये। वे इतना साधक परेसान थे कि उन्होंने भीती गानीमेड को उसकी इस बेहदा हरकत के लिये डांटा-उपटा भी नहीं। मौती वानीमेड के तो डांट-वपट के दिना ही होस-हवास उड़ गये।

"मौली गानीमेड,मैं जा रहा हूं," बक्टर ने कहा, "नगता है कि मुझे जाना ही होगा। बग्बी ने माडवे।"

बह चुप हो गये और फिर हथेती से मामा सहताते हुए बोले -

"मैं तीन मोटों के महल में जा रहा हूं। बहुत मुमकिन है कि मैं वहां से लौटकर न घाऊं।"

मीली गानीमेड को तो जैसे घनका लगा, वह एकदम पीछे को हट गयी।

"तीन मोटों के महत में?"

मान्त बहुत देश है। बेरे पान मान्त बहुत देश है। बेरे पान उत्तराधिकारी टूडी की गुक्या तायी गयी है। यह दुनिया में बससे मण्डी गुनिया है। उसका स्थित टुट मण्डी गुनिया है। उसका स्थित टुट मण्डी गुनिया है। उसका स्थित टुट परिष्यु में मुझे कल सुबह एक इस गुड़िया को ठीक-ठाक करने का हुक्म दिया है। मुझे कठोर दण्ड



मौसी गानीमेड तो स्थांसी हो गयी।

"मैं इस बेचारी गुड़िया को ठीक नहीं कर पा रहा हूं। मैंने इसकी छाती में छिये हुए रिग्रंग को बोज निकाला है, उसके सभी राज समझ गया हूं भीर इसे ठीक भी कर सकता है। गगर... यह तो छोटी-सी चीज है! बड़ी गामूनी-सी चीज के कारण में इसे ठीक नहीं कर सकता। इस रहस्यपूर्ण रिग्रंग में एक दातेदार चक है जो टूटा हुम्मा है... यह बिल्कुल बेकार हो गया है! नया बनाने की जरूरत है... मेरे गास मावस्थक बातु भी है, चारों जैसी... मगर काम गुरू करने हैं पहले यह बक्टरी है कि मैं इस बातु को कम से कम दो दिन तक तुसिये में पिनोपे रखूं। समझती हैं न, दो दिन तक ... मगर यह गुरिया तो कल सुबह तक रीबार हो जानी चाहिये।"

"क्या कोई और कक नहीं लगा सकते?" मौती गानीमेड ने सिसकते हुए पूछा।

डाक्टर ने निरामा से हाथ झटकते हुए कहा~

"मैं हर तरह की कोशिश कर चुका हूं, मगर वेसूद।"

पांच मिनट बाद एक बन्द बाबी डाक्टर गास्पर के दरबाखे के सामने झाकर खड़ी हो गयी। डाक्टर ने तीन मोटों के महल में जाने का इरादा बना खिया। "मैं उनसे कह दूंगा कि कल सुबह तक गुड़िया तैयार नहीं हो सकती। फिर वे जैसा भी चाहें, मेरे साथ सुलक कर सकते हैं..."

भौती गानीभेड प्रपने पेशवन्द का छोर चवाने और सिर हिलाने लगी। यह तब तक सिर हिलाती रही जब तक कि उसे उसके खलग होकर गिर जाने की चिन्ता न हुई।

बाक्टर गास्पर ने गुड़िया को अपने पास बिठा शिया और बन्बी रजाना हो गयी।

### सातवो चञ्चाय

# म्रजीब गुड़िया की रात

स्था बाक्टर नास्यर के दोनों भोर सीटियां बजा रही थी। तान रखनेवाले द्वारा छुरी हैं के करते समय को मावाख पैदा होती हैं, हवा की कूं-तां उस से भी स्थादा नायबार तग रही थी।

डाक्टर ने कालर से कान ढक तिये और हवा की और पीठ कर ली।

तब हवा ने सितारों से खिलताड़ गुरू किया। वह कभी उन्हें मानो फूंक मारकर बुझा देतों, कभा उन्हें सूना सुनाती और कभी काली तिकोनी छतों के पोछे छिपा देती। तब यह खेल खेलकर उस्का मन कब गया तो यह बादली से उनझने नगी। मगर बादल पुरानी भीनारों की भांति इधार-उधार विखार आते। तब हवा मुक्ते से एकदम तर्द हो गयी।

जाक्टर को लवादा म्रोढ़ लेना पड़ा। माघा लवादा उन्होंने गुड़िया को म्रोढ़ा दिया।

"उत्त तेजी से हांकते चलो! मई कोचवान, उत्त तेजी से !"

न जाने क्यों डाक्टर को डर महसूस होने सना और दे कोचवान से घोड़े को जल्दी-जल्दी हांकने का अनुरोध करने समे।

सड़कों पर प्रन्येरा था, वे बीरान-सुनसान थीं और वातावरण दिल में दहसत पैदा करता था। केवल कुछ ही खिडकियों में से तात-तात सी रोशनी छन रही थी, वाकी बन्द थीं। लोगों को प्रधानक घटनायें चटने की प्राशंका थी।

इस शाम को बहुत-की बातें शैरमामूनी-ती नग रही थीं, वे मन में तरह-तरह की संकामें पैदा कर रही थीं। बाक्टर की ऐसा भी नगा कि ग्राम्टेरे में इस फरीब-ती गुमिया की आंखें कहीं दो गारदार्थी बल्परों की तरह चमक न उठें। उन्होंने गुमिया की धोर से नगर क्वाने की कोशिस की।

"बकवास है! " उन्होंने अपने को तसल्ली दी। "यह तो महत्र मेरे दिल की कमबोरी है! यह हर बाम जैसी बाम है, केवल राहगीर कम हैं। सिर्फ़ हवा ही उनकी परछाइयों से ऐसा खिलवाड़ कर रही है कि हर राहगीर रहस्यम्य लखारे में लिपटा-लिपटाया किराने का हत्यारा प्रतीत होता है...मीर चौराहों में जल रहे लेम्मो की रोजनी पो बगी भजीव तरह की नीसी-नीती है... काब कि हम जल्दी से तीन मोटों के महल में पहुंच जातें!"

इर से निजात पाने की एक बहुत सच्छी दवाई है— तो जाना। कम्बल से मूंद-विर दक लेगा तो विशेषतः बहुत सामदायक एहता है। दास्टर ने मी यही दवाई भाउमाने का निवस्य किया। कम्बल की जगह उन्होंने सपना टोम नीचे की सोर खींचकर सांखें दक तीं। सीर वाहिर है कि देहोना चाहिए था, उन्होंने एक तो तक विमना सुक किया। मगर सत से कोई क्रायमा न हुमा। तब बन्होंने दचादा कारगर तरीका माजनाया। उन्होंने मन ही मन दोहराना नुरू किया—

"एक हाथी और एक हाथी — ये हुए दो हाथी। दो हाथी और एक हाथी — ये हुए तीन हाथी। तीन हाथी भीर एक हाथी — ये हए चार हाथी..."

इस तरह गिनते-गिनते उन्होंने हाथियों के शुन्य तक गिनती कर डाली। एक सी तेर्ह्सचां कास्पनिक हाथी तो त्रचमुच का हाथी बन गया। चूकि डाक्टर यह न तमझ पाये थे कि वह हाथी था या गुलाबी पहलवान तापीतूच, इसलिए जाहिर है कि वे सो गये ये और सपने देखने लगे थे।

जागृत प्रवस्था की तुनना में सोते हुए समय कहीं प्रधिक तेजी से गुजरता है। पर बंद, सपने में शान्दर न केवल तीन मोदों के महल में जा पहुंचे, बक्ति उन्होंने यह भी देखा कि उनके खिलाक मुकदमें की कार्रवाई की जा रही हैं। हर मोटा उनके सामने हाथ में गृहिया निए ऐसे ही खड़ा था जैसे जिपसी नीते तहंसेवासी बन्दरिया को उठाये रहता है।

वे किसी तरह का हीला-हवासा सूनने की तैयार न थे।

"तुमने हमारा फरमान पूरा नहीं किया," वे कह रहे थे, "तुम्हें हत के लिए कड़ी तजा दी जायेगी। तुम्हें गृहिया हाथ में लिए हुए तितारे के चौक में कते हुए रस्ते पर चलना होगा। नगर पहले तो तुम अपना चस्मा उतार तो..."

डाक्टर ने क्षमा कर देने की प्रार्थना की। उन्हें सबसे स्यादा फ़िक तो गुड़िया की थी... उन्होंने कहा –

"मैं तो गिरने का बादी हो चुका हूं ... बगर में रखे से फिहलकर गीचे तालाब में जा भी गिरा, तो कोर्स बात नहीं। मुझे सकता तजरबा है—मैं शहर के चाटक के करीब बुजें के लाब गीचे गिर चुका हूं... मगर गुडिया, बेचारी गुडिया का तो क्याल कींबियें! यह तो चूर-चूर हो जायेगी... हमसा इस गर रहन कींबियें... देखिये, मुझे यकीन है कि यह गुड़िया नहीं है, जीती-जागती लड़की है, बहुत ही प्यारा-सा नाम है इसका, जो में भूल गया हू, जो मुझे बाद नहीं भ्रा रहा..."

"नहीं!"तीन मोटे चिल्लाये। "नहीं, तुम्हें हरिण्ड माफ नहीं किया जायेगा! तीन मोटों का यही हक्म है!" वे इनने जोर से चिल्लाये कि बाक्टर की बांख खल गयी।

"तीन मोटों का यही हुक्य है!" किसी ने बास्टर के कानों के पास ही चीखकर कहा।

जापटर घन तो नहीं रहे थे। वास्तव में ही कोई ऐसे विस्ता रहा था। जापटर ने अपनी मांचों ते, सायद यह कहना ज्वादा तही होगा, अपने वाले से टोपी हटाई और इधर-जबर नवर दीहाई। नितनी देर वे सोथे रहे थे, इसी बीच रात की चायर और प्रविक काली हो गयी थी।

बच्ची बड़ी थी। काली-काली थाकृतियां उसे घेरे हुए थीं। इन्हीं के शोर ने बाक्टर का स्वच्या प्रंग कर दिया था। वे नानटेने हिना रहे थे। इनी से हिमती-दुसती परछाइयां नवर प्रा पटी थीं।

"यह क्या मामला है?" बाक्टर ने पूछा। "हम कहां हैं? ये लोग कौन हैं?" एक मार्कृति निकट भागी भीर उसने बाक्टर के लिर तक लालटेन ऊची करके बाक्टर पर प्रकास बाला। लालटेन लुक्न रही थी। लालटेन बाला हाथ चीड़े कफ़बाले समझे के खररो दलाने से दका हमा था।

उत्तरदर समझ गया – सैनिक हैं।

"तीन मोटों का यही हुक्म है," उस भाकृति ने दोहराया।

पीले प्रकाश में यह प्राकृति टुकड़े-टुकड़े सी हो गयी। उसका घोमजामे का चमकता हमाटोप रात के समय लोडे का प्रतीत ही रहा था।

"किसी को भी महल के करीब एक किलोमीटर तक निकट जाने की इवाजत नहीं है। यह हुक्म ख़ाज जारी किया गया है। कहर में गड़बड़ है। बागे जाना मना है!"

"पर मेरा तो महल में जाना विल्कुल लाखिमी है।"

डाक्टर झल्लाये हुए थे।

सैनिक ने बहुत कडाई से कहा -

"मैं कर्नारियों का करनान रसेरेप हूं। मैं मापको एक कदम भी माने नहीं जाने दंगा! बानी औटामो!" उसने लालटेन तानते हुए चौचकर कोचवान से कहा।

डाक्टर का मब तो दिल ही बैठ गया। मगर फिर भी उन्हें बकीन या कि सैनिकों को जब यह पता चलेगा कि मैं कौन हूं और किस तिये महल कें जाना चाहता हूं, तो के कीरल घागे जाने की धनमति दे देंगे।

"मैं बाबटर गास्थर बानेरी हुं," उन्होंने कहा।

जवाब में जोर का ठहाका मूंच उठा। सभी भीर सालटेर्ने हिलने-दुलने लगी। "देखिये हुबरत, ऐसे खुबरनाक समय में भीर हतनी देर से रात को हमें हंसी-मुबाक पसन्द नहीं," सन्तरियों के कप्तान ने कहा।

"मैं माप से कह रहा है कि मैं जक्टर गास्पर मार्नेरी है।"

कप्तान भड़क उठा। उसने हर गन्द धीरे-धीरे धीर तलवार टनकारते हुए कहा -

"महल में पहुंच जाने के लिए बाप कुठे नाम का सहारा ने रहे हैं। बाक्टर गास्पर प्रान्तेरी रातों को बढ़कों पर नहीं यूचते। बाद की रात तो ख़ास तीर पर ऐसा नहीं हो सकता। इस समय दे एक बहुत ही बक्दी काम में नमें हुए हैं—वे उत्तरपिकारी टूड़ी की गुड़िया को ठीक-ठाक कर रहे हैं। वे तो कम बुबह ही महल में घायेंगे। और आपको में बोचेबाबी के लिए गिएजार करता हूं!"

"क्या ?!" बद डाक्टर के भड़कने की बारी थी।

"क्या?! वह मुझ पर बजीन नहीं करना चाहता? और, मैं कभी उसे मुख्यि विकास हं!" उत्पटर ने गृडिया की स्रोर हाथ बढ़ायां — मगर...

्रांडिया प्रपनौं जगह पर नहीं थी। डाक्टर जब सपने देख रहे थे, उसी बीच गुड़िया दग्धी से नीचे जा गिरी थी।

डाक्टर को ठंडे पसीने चा गये।

"शायद मैं सपना देख रहा हु?" डाक्टर के मन में यह ख़याल माया।

भ्रोह नहीं! यह तो हकीकत थी।

"तो प्रव कहियं!" दांत पीसते धीर नातटेन को उंगलियों के बीच शुलाते हुए करतान बड़बड़ाया। "जहनून में बाहये! भ्राप जैसे सिरिक्ते बुढ़दे से माथापच्यी न करनी पढ़े इसी लिए छोड़ देता हं... जाहये यहा से!"

ध्रव तो कोई चारा हो नही था। कोजवान ने बल्धी मोड़ी। पहियों ने चर्र-वर्र की, चोड़ा हिनहिनाया, लोहें की सालटेनें घाखिरी बार सहरायीं चौर क्षेत्रारे डाक्टर वापिस हो लिए।

वे क्षपने को दस में न रचापाये और रो पड़े। ये लोग उनके क्षाय बहुत बुरी तरह पेज क्षाये ये, उन्हें सिरफिरा बुढ़ता कहा था। इतना ही नहीं, उत्तराविकारी टूट्टी की मुहिया भी तो खो गयी थी! "इसका मतलब यह है∙कि क्षव मेरा सिर गया।"

दे मानू बहाते रहे। उनके पश्मे के लीचे बुंबता गये के मीर सब उन्हें कुछ भी नजर नहीं भाता था। उनका मन हुमा कि तकिये में विर क्रियाकर खूब रोगे। मने अध्यासन को मोड़ा कुदाता जा रहा था। दस पिनट तक बाक्टर का ऐसा ही बूरा हाल रहा। अगर जब्द ही उनकी सामान्य समझ-सुक तीट साई। "मैं क्यमी भी गृड़िया को खोज सकता हूं," डाक्टर ने सोचा। "माज रात सड़क पर बहुत कम लोग बान्ता रहे हैं। ये सड़कें तो वैसे ही हमेशा मुनवान रहती हैं। मुमकिन है इस बीच बहां से कोई भी व्यक्ति न गुजरा हो..."

उन्होंने कीचदान को ब्राव्हेंस दिया कि योड़े की चाल धीमी कर दे और सड़क पर

नजर गड़ाये रहे।

"क्यों, कुछ नचर आया? कुछ दिखाई दिया?" वे हर क़दम पर पूछते **ये**।

"नहीं, कुछ भी नजर नहीं श्राया, कुछ भी नहीं," कोचयान जवाब वेता।

कोच्यान ने सड़क पर पड़ी ऐसी बेकार चीजों के नाम लिए जिनमें किसी की दिलचस्पी नहीं हो सकती थी। उसने कहा —

"पीपा पड़ा है।"

"नहीं... यह नहीं..."

"शीमों का मञ्छा मीर बड़ा-सा टुकड़ा पड़ा है।"

"नहीं।"

"टूटाहुमाजूतापड़ा है।"

"नहीं," डाक्टर की भावाज अधिकाधिक धीमी होती जाती थी।

कोचवान तो सचमुच ही प्रपनी पूरी कोशिया कर रहा था। वह सांखें फाड़-फाड़कर देख रहा था। क्रन्येरे में भी वह हतनी घच्छी तरह देख पाता था कि मानो बग्धी का कोचवान न होकर महासागरीय जहांच का कप्तान हो।

" आपको कहीं कोई गुढ़िया... गुड़िया नजर नहीं आ रही है? गुलाबी फ़ॉक में?"

"गुड़िया तो नकर नहीं भा रही," कोचवान ने भारी भीर दुःखद भावाज में उत्तर विया।

"हसका मतलब है कि वह किसी के हाम लग गयी... प्रव और तलाश करने में कोई तुक नहीं। इसी जगह मेरी प्रांच लगी थी... उस बज़्त तक तो वह मेरे पास बैठी थी... प्रांड!" और डाक्टर का मन फिर से रोने को हुमा।

कोचवान ने सहानुभृति दिखाते हुए कई बार नाक सुड़की।

"तो अब हमें क्या करना है?"

"श्रोह, नहीं जानता ... मैं कुछ नहीं जानता ... " बावटर हाथों में सिर मामे बैठें में भीर दुख तथा बच्ची के खचकों से उनका तिर हिल-हुल रहा मा। "मैं समझता हूं, सब सनसता हूं," उन्होंने कहा। "वह जाहिर है.. विट्कुन जाहिर है.. पहले से ब्लाहर बात मेरे दिनाग में क्यों नहीं बाहे! बह माग गई, जान गई वह गुड़िया - हो भी आंख लग गई धीर वह बिसक गई। सामता बिल्कुन साफ है। वह गुड़िया नहीं, जोती-बागती लड़की थी। मुझे तो देखते ही यह बात महसूस हुई थी। मगर इससे तीन मोटों की नजर में तो मेरा श्रपराध कुछ कम संगीन नहीं हो जाता..."

ग्रब ग्रचानक डाक्टर को डोर की भूख महसूब हुई। वे कुछ देर चुप रहे और फिर उन्होंने बहुत गन्मीरतापूर्वक कहा ─

"मैंने प्राप्त दिन को खाना नहीं खाया! मुझे नजदीक के किसी घोजनालय में के चित्रए।"

भूखाने डावटर को ज्ञान्त कर दिया।

वे देर तक अन्येरी गलियों में चक्कर काटते रहे। सभी भीजनालयों के दरवाजे बन्द पड़े थे। उस रात, उस खुतरनाक रात को सभी सोटे पेटबाले परेशान थे।

उन्होंने नये ताने नगा विधे यौर दरवाओं के योग छोडोन दी प्रमारियां रख से मो। उन्होंने विवृतिकों में यरो वाली गरिया और धारीयार तालिये पूस दिये थे। उननी माओं दे मीरा प्रायद हो गयी थी। जो मोटे और धनी थे, उन्हें उन रात हमता होने की मामंका थी। उन्होंने प्रथने गुस्तेन दुस्तों को मुबह से हो खान-पीन को कुछ नही दिया या तालि वे स्वादा होशियार रहे, पूख ने तिनीयनात हुए प्रान-बद्दात हो जायें। मोटें। मोटें प्रत्यों के तिए प्रधानक रान थी। उन्हें बर्कान या कि तांग किसी भी क्षण विद्या विद्राह कर तकते हैं। मारे महर में यह खबर भी केन चुकों यी कि कुछ सैनिकों ने तीन मोटों के साथ ग्रहारी करते हुए उत्तराधिकारी हुड़ी की गुड़िया पर तनवारों से बार किये श्रीर महस छोटकर चले गये। इस खबर से धनियों और पेटुओं के पैरों तने की ग्रारती ही विद्यत महं थी।

"बेडा गर्क!" वे परेशान होते हुए कह रहे थे।" ब्रव तो हम सैनिकों पर भी मरोसा नहीं कर सकते। कल उन्होंने जनता की बग्रायत कुचनी धौर घाज प्रपनी तोपो के मूंह हमारे मरों की मीर मोड़ देंगे।"

डायटर गास्पर को इस बात की उम्मीद न रही कि वे प्रपनी मूख को शास्त्र कर सकेंगे, थोड़ा भुस्ता पार्थेगे। आरस्पास की किसी चीख में कोई हरकत न थी, जिल्सी के कहीं कोई आरसार न थे।

"तो क्या प्रव घर ही लौटना होगा?" बाक्टर ने दुखी होते हुए सोचा। "मगर वह तो वहुत ६२ है... मेरी तो मुख ते जान निकल जायेगी..."

स्वानक उन्हें किसी पुनी हुई बीज की गंध धाई। हां, गंध बहुत ही प्यारी थी, बायद प्याज के साथ चूने गये जेड़ के मांस की। कोचवान को इसी समय थोड़ी-सी दूरी पर रोजनो नजर भाई। प्रकास की पतनी-सी देखा हवा में हिल-दुन गही थी। यह रोजनी कैसी है? "काश, यह भोजनालय हो <sup>!</sup>" डाक्टर ने खुश होते हुए कहा।

दे निकट पहुंचे। मगर यह भोजनालय नहीं या।

कुछ छोटे-छोटे घरों से उरा परे एक झाली मैदान पड़ा था। बहां पहियों वाला एक पर बाबा था। उसी से कुछ-कुछ बुते दरबावें में से प्रकाश की रेखा छन रही थी। कोचबान धरनी सीट से गीचे उसरा भीर जांच-बढ़ताल करने के लिए चल दिया। अबटर लथी दुर्घटनाओं को पूल-बाल कर पूने हुए पाल की गन्त में खो गये। वे गुनगुनाने तमें, चक्रक उठे भीर उन्होंने खाती से प्रांख मंद ती।

"ब्रोह यहां कहीं कुत्ते न हों!" कोचवान अन्बेरे में से चिल्लाया। "लगता है कि

यहां कुछ पैड़ियां-सी हैं..."

मगर अन्त अच्छा ही रहा।कोचवान पैडियां चढ़कर दरवाजे के पास पहुंचा और उसने दरवाजे पर दस्तक दी:

"कीन है?" प्रकार की पतनी-ती रेखा चीड़ी बीर चमकती हुई चौकोर में बदल गयी। दरबाजा चुला। दहतीज पर एक घादमी नजर धाया। इंदेनिय्दें के ब्रम्धेरे प्रीर इस व्यक्ति के पीछे चमकते हुए प्रचर प्रकास के कारण वह काले कागऊ का पुतला-सा प्रतीत हुआ।

कोचवान ने डाक्टर की झोर से जबाब दिया -

"डाक्टर गास्पर भ्रानेरी। भ्राप कौन हैं? यह पहियों वाला घर किसका है?"

"यह चाचा विजान का मेनों-ठेनों में पूमनेवाला पहिमेदार घर है," दहनीज पर नदर था गही छाया ने उत्तर दिया। यह छावा घर खिल उठी थी, उत्तरित सी प्रतील हुई और हाथ हिलाती-हुनाती बोनी — "बाइबे, प्वारिये सज्जनो! चाचा विजान की गाडी में बाक्टर सास्तर थाये हैं यह हमारा वन्य-भाग्य है।"

खूब ही बढ़िया घन्त रहा! बहुत काफ़ी भटक लिये वे रात के घंधेरे में! चाचा क्रियाक की गाडी जिन्दाबाद!

यहां डाक्टर, कोचवान और पोझे को पनाह मिली, खाना और बाराम निला। पहियों वाला घर मेहभाननेवाच था। इस में बाचा विचाक का पूपने-फिरने वाला कलाकार-इल रहता था।

कौल मका चाचा विचाक के नाम से परिषित नहीं या! कौन नहीं बानता या मेलों-डेकों में मूमनेवाली इस गाड़ी को! पर्वी-स्थोहरों के ध्वसर पर लाल भर इस पहिंदा-नाड़ी के कनाकार वाचार के चौकों में घरने बोल-उमाड़े पेस करते थे। कैसे कमाल के वे इस वर्त के कनाकार! क्या वहिया होते वे इनके तमावे! सबसे बड़ी बात तो यह यी कि इसी बन में होता या रस्ते पर चलनेवाला नट तितृत्व।

यह तो हम जानते ही हैं कि तिबुल देश के सबसे अच्छे नट के रूप में प्रसिद्ध था। उसकी फ़ुर्ती तो हम खुद भी सितारे के चौक में देख चुके हैं। हमें बाद है कि वैनिकों की गोलियों की बौछाड़ में वह किस तरह ऊचे तार पर चला था।

तिबुल जब बाजार के भीकों में पपने करतब विवादा या तो छोटे-वहे तभी दर्शकों के तारित्यां बमा-जमानक हाय दर्द करते तम जाते थे। इकानदार, बृद्धी संगतियां, स्कूनी बालक, फ्रीजी धीर बाकी कमी लीग दसी तरह जोर-जोर से तातियां बबाकर उसे बाद सेते थे... मगर प्रव दुकानदारों धीर बाले-छोते का पहले जाता जोता ठंडा पह गया पा-"हम उसके तिए तालियां बजाते थे धीर प्रव वह हमारे ही दिस्त मोर्ची से रहा है!" नट तिबुल ने मात्रा विवाद की पहिंदा-गाड़ी से नाता तोड़ लिया या धीर इस करह पाड़ी सुनी-चुनी हो गर्दै थी।

डाक्टर गास्पर ने इसकी कोई चर्चा नहीं की कि तिबुल के साथ क्या बीती थी। उन्होंने उत्तराधिकारी टूट्टी की गुढ़िया का भी कोई चिक नहीं किया।

डाक्टर गास्पर ने मेलों-ठेलों में भूमनेवाली इस गाड़ी, इस पहियेदार घर के छन्दर क्या देखा?

बाक्टर को बड़े-से तुर्की ढोल पर बिठाया गया जो जाल के समान सन्द्रारी झालरबाले तिकोने ताल कपड़े से सल्जियत था।

यह पहिलेदार घर गाड़ी के डिब्बे की तरह बना हुआ। था। कन्यात के पर्दे लगाकर इसे कई कक्षों में विभाजित कर दिवा गया था।

रात काक़ी बीत चुकी थी। इस पहिषेदार घर के निकाशी सो रहे थे। दरबाचा खोलने और परकार-ता प्रतीत होनेबाना व्यक्ति बुझा सक्तकरा व्यास्त या। इस रात वह दुमूटी पर था। बाल्टर जब इस पहिषेदार घर के निकट पहुंचे थे, उस सम्य यह वपणे लिए रात का बाना पका रहा था। बाल्डव में ही बहु प्याब के साथ मेड़ का मांस तल रहा था। जाल्टर होल पर बेठे हुए इंटे-पिर्ट नचर दोशा रहे थे। जकती के बच्चे पर बिवरी



जल रही थी। बोबारों पर बारीक सफ़्रेंट थीर नुताबी कामजों में लिपटे हुए वक, धातु की नमकती हुई मूठों साले लम्बे घारीदार चानुक टंगे हुए थे, कपड़ी के रंग-दिरारे टुक्कों, मुनहरे छल्तों, बेल-नूटों थीर तारों-सितारों से सुसन्तित वमकती हुई पोशोकों तटक रही थी। वहां तरह-तहर के नक़ाब थी नवह था रहे थे — हुछ सीगों बाले, ठुछ प्रजीव सम्बी नाकों बाले और हुछ के मुंह कानों तक फैले हुए। एक सौर नक़ाब था बड़े-बड़े कानों वाला। सबसे प्रजीब बात तो यह थी कि उसके कान वे तो इन्सानों जैसे, नगर बहुत ही बड़े-बड़े।

कोने में रखे पिंजरे में एक अजीबोग़रीड जानवर बैठा था।

एक दीवार के पास लकड़ी की एक लम्बी मेख रखी थी। उसके ऊपर दस दर्पण लटके हुए थे। हर दर्पण के पास एक मोमबस्ती खड़ी थी, प्रपने ही मोम से जमी हुई। ये मोमबत्तियां बुझी हुई थीं।

भेज पर तरह-तरह के डिब्बे, तूलिकार्वे, एंग, पाउडर-पक्त, गुनावी पाउडर श्रीर बनावटी बाल पड़े थे; जहां-तहां रंग-विरंगे घव्ये सूख रहे थे।

"शान हमने सैनिकों से बड़ी मुक्तिन से धपनी जान बचाई," मस्त्र में कहा।
"बात यह है कि नट तिबुत हमारे हो दत को कलाकार था। सैनिक हम को पकड़ पाना होते हो थे। वे समझते हैं कि हमने उसे कहीं छिपा दिया है," बूढ़े मसब्दे ने बहुत उदास होते हुए घपनी बात जारी रखी। "मगर हम तो खूर नहीं जानते कि नट तिबुत कहां है। बायद उसकी हत्या कर दी गयी या उसे लोहे के पिजरे में बन्द भर दिया गया।"

मसख़रे ने गहरी सांस ती ब्रीर पके बालों वाला अपना सिर हिलाया। पिंजरे में बैठा जानवर विल्ली जैसी मांखों से ठावटर की कोर देख रहा था।

"बड़े धफसोस की बात है कि धाप हमारे यहां इतनी देर से आये," मसवारे ने कहा। "हम आपको बहुत प्यार करते हैं। धाप हमें कुछ तकल्ती, कुछ दिलासा देते। हम जानते हैं कि धाप ग्रीवों के, जनसाधारण के दोस्त है। इस सिलिटिन में मैं धापको एक चटना बाद दिलाना पाहता हूं। पिछले वर्ष के बसक्त में हम कतेजी बावार के चौक में धपना तनासा पेड़ कर रहे थे। मेरी बेटी ने वहां एक गीत गाया था..."

"हां, हां..." डाक्टर को याद आया। वे भ्र**मानक उसेजित** हो उठे।

"बाद हैन घापको? उस समय घाप भी वहीं थे। मेरी वेटी ने उस कथीड़ी के बारे में गाना गाया था थो किसी मोटे कुलीन के पेट में जाने के बजाय जूलहे में ही जल जाने को घरना सौमान्य मानदी थी..."

"हां, हां... मुझे बाद है... तो आगे क्या हुआ था?"

"कोई कुलीन महिला, एक बुद्धिया यह गाना मुनकर नाराज हो गयी थी। उसने लम्बी नाकों वाले अपने नौकरों को हुनम दिवा था कि वे लड़की की पिटाई करें।" "हा, हा, मुझे बाद है। मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिवा वा। मैंने नौकरों को भगा दिया था। उस महिला ने जब मुझे पहचाना दा तो उस पर वड़ो पानी पढ़ गया वा।ऐसा ही हमा वान?"

"हां। बाद में जब आप चले गये तो मेरी बेटी ने कहा कि प्रगर उन्न कुतीन बृद्धिया के नौकरों ने मेरी पिटाई की होती, तो में समें के मारे किसी तरह भी बिन्दा न रह पाती... प्रापने उसकी जान बचाई थी। यह ग्रापका यह एहहान कभी नहीं मूल सकेगी!"

"भ्रव घापकी बेटी कहां हैं?" बाबटर ने पूछा। दे बहुत ही उत्तेजित हो रहे थे। बढें मसखरे ने कत्वास के पर्वें के निकट जाकर भावाज दी।

नुष्कृतसङ्गरेन कत्यास कायच का निकट आकर नागाच था। नुख अजीव-सा नाम पुकारा उसने। दो व्यनियों का कुछ ऐसे उच्चारण किया मानो

कुछ अनाबन्ता नाम पुकारा उत्तर । या स्वानया का हुछ एस उच्चाररा क्या याना सकड़ी की गोल डिविया का बड़ी मुक्तित से बुसनेवाला डक्कन कोला गया हो — "सूचीक!" कुछ काम बीतें। कन्यास का पर्यो हटा और उसके पीछे से लडकी का अस्तव्यस्त

बातों वाला कुछ-कुछ सूका हुमा तिर नजर साथा। यह मपनी मूरी मांखों को कुछ-कुछ सूकाये हुए बहुत ज्यान से भौर कुछ-कुछ सरास्तों हंग से बाक्टर की धोर देख रही थी। बाक्टर ने उसकी भीर देखा तो सकते में मा गये-उनके सामने उत्तराधिकारों हुटी की गृतिका खड़ी थी!



# तीसरा भाग



सुओक्र

#### साठवां श्रञ्याय

## छोटी-सी प्रभिनेती की कठिन भूमिका

पैदा होता है! डाक्टर गास्पर धच्छी तरह से जानते ये कि करिशमे नहीं होते। उन्होंने समझ लिया कि उनके साथ धीखा हमा है, छल-कपट हमा है। गुड़िया बास्तद में भीती-जागती लड़की थी ग्रीर जब वे ग्रसावधानी के कारण बग्धी में सो गये थे, तो वह शरारती लढ़की की तरह बाहर कुद गयी थी।

"ऐसे मुस्कराने से कुछ हासिल नहीं होगा! बापकी मासूम मुस्कान से बापका जुर्म कुछ कम संगीन नहीं हो जायेगा," डाक्टर ने कड़ाई से कहा। "मापको तो प्रपने किये की खुद ही सजा मिल गयी है। संयोगवस मैंने आपको वहां या बढ़ा है, जहां बढ़ पाना शायद श्रसम्भव था।"

गृडिया आखें भाड़ फाड़कर उनकी स्रोर देख रही थी। फिर वह छोटे-से खरगोस की मांति भावें सपकाने लगी। उसने मानो कुछ न समझते हुए नसब्दरे बगस्त की घोर देखा। उसने गहरी सांस ली।

"कीन है प्राप? साफ़-साफ़ बताइये!"

बानटर ने अपनी भावाज को यथाशक्ति कठोड़ बनाया। मगर गुड़िया इतनी प्यारी थी कि उससे नाराज होना बहुत मुक्किल या।

"तो भाप मुझे भूल गये," उसने कहा। "मैं सूचीक हं।"

"सु-म्रोक ... " डाक्टर ने दोहराया। "मगर म्राप तो उत्तराधिकारी टुडी की गुव्दिया हैं!"

"कैसी गुड़िया! मैं तो साम्रारण लड़की हूं..."

"क्या? नहीं, नहीं, भाप बन रही हैं!"

गृड़िया पर्दे से बाहर धा गई। तैम्प की तेख रोधनी अब उस पर पड़ रही थी। वह मुक्करा रही थी, उसका अस्तव्यस्त बालो वाला सिर एक फ्रोर को झुका हुआ था। उसके बाल किसी पूरी चिड़िया के बच्चे के बालों के समान थे।

पिंचरे में बैठा हुमा सबरोला जानवर गुड़िया की भ्रोर बहुत ध्यान से देख रहा था। बावटर गास्पर कुछ भी नहीं समझ या रहे थे। गाठकगण, योद्या सब कीविये, तारा राज भ्रापकी समझ में भा जायेगा। मगर इस समय हम एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात की भ्रोर भ्रापका ध्यान भ्राकविंक करना चहते हैं, जो बाबटर गास्पर मानेरी की नजर से जूक गर्म थी। बात यह है कि भ्रादमी जब उत्तरिकत होता है तो ऐसी बार्ते भी नजर से जूक आती है जिनकी भार सामान्यतः बरस्क ध्यान जाता है।

बह बात यह है - पहिषेदार दर में गुड़िया विल्कुल दूतरी ही नदर मा रही थी। उत्तरी मूरी मांदों में खूबी की चलक थी। वह गम्मीर मीर ततक प्रतीत हो रही थी, मगर उत्तरे नेहरे पर दुख-उदावी का नाम-निशान भी नहीं था। इसके विपरीत यह वहा सबता था कि वह ऐसी सरारती तहकी थी जो सर्मीली-नवीसी होने का डोंग कर रही थी।

बात यहीं इत्य नहीं हो जाती। उनका वह सानदार रेसमी गुनावी फ़्रॉक क्या हुधा? 
सुनहरे गुनावों वाले सैडल कहां यथे? उसकी पीशाक की वसक-दसक, कल-पन, तडकसक्क क्या हुई? उन्हों वीजों की वदीतित कोई भी लड़की यदि राजकुमारी नहीं तो तथे
सात के फ़रन्क पर सजाने के बढ़िया खिलीने जैसी तो घवस्य वन जाती है। घव गुड़िया
बहुत ही साधारण पोसाक पहने थी। जहाजियों के नीले कोतर बाता स्वाउव , पुराने-से सैडल
जो कभी सफ़्रेंद रहे होंगे, मगर हम सम्म स्वटमेले-से दिखाई दे रहे है। वह जुराह भी
सुईए वहें भी। मगर हम ते माग पहन न समस बैटियोग कि हल ताधारण पोसाक ले
गुड़िया बदसूरत नवर माने लगी थी। इसके विपरीत, यह पोसाक उसे खूब अंच रही
सी। कभी-कभी कोई सबकी हतने बूदे बंग के कपड़े-तरे पहने होती है कि उसकी थीर देखने तक
कान नहीं होता, सपर दार ध्यान देने पर विस्तुत हुएरा ही के सामने माता है।
बहुत पारी, राजकुमारी से भी सांक्रक प्यारी होती है।

फिर, जैसा कि भाषको याद होगा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तराधिकारी हुट्टी की गुड़िया की छाती पर बहुत भवानक काले कटाद थे। मगर वे सब गायब थे।

यह तो बड़ी खुशमिजाज, बड़ी स्वस्य गुड़िया थी!

सगर डाक्टर गास्तर का किसी भी बात की भीर ब्यान नहीं गया। बहुत मुनकिन है कि बगने कुछ क्षणों में डाक्टर यह खब कुछ मांच जाते, सगर तमी किसी ने दरवाओं पर एत्सक हो। बस मानका भीर भी उसक गया। गाड़ी में एक नीधो ने प्रनेत किया। गुंजिया कांप उठी। पिंजरे में बैठा हुमा आनवर मजीबोग्ररीब विल्ली की तरह मुरपुराने लगा, यद्यपि वह बिल्ली नहीं था।

हम जानते हैं कि यह नीओ कीन था। बाक्टर गास्पर भी उसे जानते थे। उन्होंने तो तिबुत को नीओ बनाधा था। मगर भीर कोई हम राज को नहीं जानता था। यह परेशानी, यह उत्तमन कोई पांच निमट तक बनी रही। नीओ के हरकतें भी बहुत ही पयानक थी। यह उत्तमन कोई पांच निमट तक बनी रही। नीओ के हरकतें भी बहुत ही पयानक थी। उत्तने गृहिया के हिए को को चूनने लगा। गृहिया प्रपत्ने गालों को बहुत और वे रावें-मार्थे हिला रही थी तालि नीओ उन्हें पूमने की कोशिया करता हुया ऐसे लग रहा या मानी बागे के साथ तटके देख को चखना चाहता हो। बुढ़े प्रपत्त ने भावों भूत नी। उर के मारे उसके बेहरे का रंग वर्ष हो गया। वह उस चीनी यहंगाह की भावि तिर हिला-बुना रहा या वो सह तय कर रहा है। कि भाराधी का विर क्रसन करवाये या उसे सक्कर के विना विज्ञा चुना वाने की तथा दे?

मृदिया का सैडल पैर से उतरकर लैम्स से जा टकराया। लैम्प उतरकर बुझ गया। एकाएक प्रन्थेरा हो गया। भय और भी बढ़ गया। तभी सब ने यह देखा कि पौ फटने सनी थी। बरबाजें की दरारों में से प्रकास की रेखा छनने तनी थी।

"मुबह होने को है," डावटर गास्पर ने कहा। "मुझे उत्तराधिकारी टूट्टी की गडिया लेकर तीन मोटों के महल में पहचना है।"

नीधो ने दरवाजा बोल दिया। धुंधनान्ता उनाना भीतर फैल गया। मसक्या पहले की तरह मांकें मूरे कैता था। मुक्तिया पर्य के पीछे जा छिपी थी। बाक्ट ग्रास्पर ने तिबृत की सटपट सारा जिस्सा कह युनाया। उन्होंने बताया कि उत्तराधिकारी की गुड़िया कैसे को गयी थी धीर कैसे कुम्बिक्टमदी से इस पड़िक्सर पर में मिन गयी थी।

गुड़िया पर्वे के पीछे सब कुछ सुन रही थी, मगर उसकी समझ में कुछ भी नहीं भा रहा था।

" बाक्टर इसे तिबुक्त के नाम से तन्त्रोधित कर रहे हैं!" गुड़िया हैरान हो रही थी। "यह मता तिबुक्त कैसे हो सकता है? यह तो भ्यानक नीची है। तिबुक्त तो खूबसूरत, गोरा-चिट्टा है, वह तो काला नहीं है..."

तब उसने पर्वे के बीछ से बाहर झांका। नीचो ने घपने ताल पतलून की जंद से एक कंबोक्टरी-सी बोलल निकाली, उसला कार्क खोला, उसले से विदित्या की बी-मी ती हुई। नीघों ने इस बोलल में के निकलनेवाला तरल पदार्थ घपने तन पर मलना सुक लिया हुछ सण बाद मानो करियमा हुआ। नीचो गोरा-बिहा धीर लुन्द हो गया, काला नहीं रहा। घब दो कोई सम्बेह बाकों न रह गया-यह तिनुस ही था! "हुर्ग!" गृड़िया चिल्लाई घौर पर्दे के पीछे से लपककर तिबुल की गर्वन से जा तिपटी।

ससक्दे ने तो घपनी धांकों से कुछ नहीं देखा था। इसलिए उसने यह समझ लिया कि इस धन तो कुछ बहुत ही भयानक बात हो गयी है। यह धपनी सीट से नीचे कर्मा पर जा गिरा धीर निश्चल-सा पढ़ रहा। तिचुन ने उसका पतनून पकड़कर उसे उठाया।

**बद गुड़िया प्रथने बाप ही तिबुल को चूमने लगी।** 

"यह तो कमाल ही हो गया!" उतने खुनी से हांकते हुए कहा। "तुम ऐसे काले कैंसे हो गये थे? मैं तो तुम्हें पहचान ही न पाई..."

"सुघोक!" तिबुल ने कड़ाई से कहा।

वह फ़ौरन उसकी चौड़ी छाती से नीचे उतरकर टीन के बने फ़ीजी की घांति उसके सामने सावधान खड़ी हो गई।

"क्या बात है?" उसने स्कूली छात्रा की मांति पूछा।

तिबुल ने उसके अस्तव्यस्त वालों वाले सिर पर हाय रखा। सूझोक ने अपनी खुशी से वभकती हुई भूरी आखो को उरा ऊपर उठाकर उसकी और देखा।

"डाक्टर गास्पर ने कुछ देर पहले जो कुछ कहा, वह तुम ने सुना दा?"

"हां। उन्होंने कहा मा कि तीन मोटों ने उत्तराधिकारी टूट्टी की गुड़िया ठीक करने के लिए उनके पास भेनी थी। वह गुड़िया बण्धी में से उत्तर माणी। उनका कहना है कि वह गढ़िया मैं हं।"

"यह तो वे ग़नती कर रहे हैं," तिबुल ने कहा, "मैं भ्रापको यक्तीन दिनाता हूं कि यह गुड़िया नहीं है। यह तो मेरी नहीं-सी दोस्त है, छोटी-सी नतंकी सूथोक है, सकंस के करतवों में मेरी विश्वसनीय साथी।"

"बिल्कुल सम !"पृहिया ने खुनी से तिबुल का समर्थन किया। "देखों न हम दोनों तो भनेक बार एकसाथ रखें पर चले हैं।"तिबुल ने उसे अपनी विस्तरनीय साथी कहा था. यह इस बात से बहुत कहा की बहु

"व्यारे तिबुल!" सूचोक फुसफुताई और उसने तिबुल के हाथ से प्रपना गाल रगड़ा।

"यह कैसे हो सकता है?" बास्टर ने हेरान होते हुए कहा। "स्या यह जीती-जागती ज़कती है? ज़ुप्पोक ... यही बताते हैं न आप हसका नाम ... हो! हो! आप डीक कहते हैं! अब सारी बात मेरी सनसा में या गई है। मुझे याद आ गया है... इस तहकी को मैं एक बार पहले भी देख चुका हूं। हो... हो... मैंने इसे उस बुक्किया के नौकरों से समाया मा जो बंबे से हसकी पिटाई कराना चाहते में!" अस बास्टर ने अपने हाथ कहराये —



"हा-हा-हा! हो, अब समझ में आया। इसीलिए मुझे उत्तराधिकारी टूट्टी की गुड़िया इतनी जानी-पहचानी लगी थी। दोनों हू-ब-हू एक जैसी हैं। यह एक प्रद्भुत घटना है।"

भव सारी बात साफ़ हो गई थी और इस से हर किसी को बहुत ख़ूशी हुई।

उजाला बढ़ताजा रहा था। निकट ही एक मुर्गेने बांग दी।

बाक्टर फिर से उदास हो गवे।

"हां, यह सब कुछ तो बहुत खूब है, मगर इसका मतलब है कि उत्तराधिकारी की गुड़िया बब मेरे पास नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैं सचमुच ही उसे को बैठा हूं..."

"नहीं, इसका मतलब यह है कि आपको यह मिल गई है," लड़की को प्यार से अपने साथ सटाते हुए लिड्न ने कहा।

"क्या मतलब?"

"बही, जो मैंने कहा है... सूम्रोक, तुम तो समझती हो न मेरा मतलब ?"

"नगता तो ऐसा ही है," सूचोक ने बीरे से उत्तर दिया।

"तो क्या क्याल है?" तिबुल ने पूछा।

"मैं तैयार हूं," गुड़िया ने कहा भीर मुस्करा दी।

डाक्टर के पल्ले कुछ नहीं पड़ा।

"इतवार के दिन जब हम लोगों की भीड़ के सामने प्रपने करतव दिखाते थे, तब भी तुम मेरी बात माना करनी थी। ठीक है न? तुम छारीदार चहुतरे पर खड़ी होती थी। मैं तुम के कहता था— 'चलो!' तब तुम तार पर चड़कर मेरी छोर छाती थी। में भीड़ के ऊपर बहुत ऊंचाई पर तार के मध्य थे खड़ा होता था। तब मैं छपना एक चुटना सुकाकर किर से तुमहें कहता था— 'चलो!' न तब तुम मेरे चुटने पर पर ख मेरे कछे पर चढ़ जाती थी... तब तुम्हें कमी टर महसूत हुआ था नथा?"

"नहीं। तुम मुझ से कहते थे - 'चलो!' - इसका मतलब या कि मुझे शान्त-स्थिए इसना चाडिये, किसी चीच से नहीं बरना चाडिये।"

"sī, तो, अब मैं फिर तुम से कहता हूं – 'चलो!' – तुम गुड़िया बनोगी।"

"ऐसा ही सही, मैं गुड़िया बनुंगी।"

"गडिया?" डाक्टर ने पूछा। "क्या मतलव?"

पाठकगण, मैं आधा करता हूं कि आप सब कुछ समझ गये हैं! आपको तो बाक्टर गास्थर के समान परेशानियों और हैरानियों से दो-चार नहीं होना पड़ा: इससिए आप तो ऐसे उसेनित नहीं हैं और बात को अधिक शासानी से समझ सकते हैं।

खरा क्याल कीजिये – बाबटर रिष्ठले दो दिनों से थोड़ी देर के लिए भी टंग से नहीं सो पाये थे। इसलिए उनकी काम करने की इस हिम्मत को देखकर तो केवल हैरानी ही होती है। मुर्गे के दूसरी बांग देने के पहले ही सब कुछ तय हो गया था। तिबुल ने पूरी कार्य-योजना तैयार कर ली यी —

"सूचीक, तुम प्रभितेती हो। उम्र की जोटी होते हुए भी तुन्हें भरनी कता में कमाल हासिल है। वसल में जब हमारे दल ने मूक-नाटक 'बृद्ध बारसाह' रोग किया था तो उसमें तुमने पताणीओं को तुमहरी जड़ का बहुत घच्चा धिमत्य किया था। फिर की तुमने उतारती तत्वीर का म्रामिन्य किया था और मिल-नालिक से केतली में खूब ही बरसी थी। नाचने में तुम सबसे बढ़-चड़कर हो और गाने में भी। तुम हुर की कोडी भी खूब साती हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम साहसी नड़की हो, बहुत समझदार भी हो।"

सूत्रमोक के चेहरे पर खुशी की लालिमा दौड़ गयी थी। इतनी अधिक प्रशंसा के

कारण उसे तो लज्जा भी बनुभव हो रही थी।

"हां तो, तुन्हें उत्तराधिकारी दुट्टी की गृड़िया की भूमिका प्रदा करनी होगी।" सूक्षोक ने तालियां वजायों भीर बारी-बारी से तिबुल, बूढ़े अगस्त और डान्टर

गास्पर को चूमा।

"बरा रुको," तिबुन ने अपनी बात जारी रखी। "मुझे अभी कुछ धीर भी कहना है। तुन्हें मालूम ही है कि हथियारसाज प्रोस्पेरी तीन मोटों के महत मे तोहे के पिंजरे में बन्द है। तुन्हें उसे आजाद कराना होगा।"

"क्या पिंजरा खोलना होगा?"

"हां। मैं वह राज जानता हूं जो प्रोस्पेरो को महल से निकल भागने में सहायता देगा।"

" राज ? "

"हो। बहां एक सूरंग है।"

तिबल ने गब्बारे वेचनेवाले का सारा किस्सा कह सुनाया।

"इस सुरंग का मूंह किसी देग में है।यह देग महत के रसोईघर में होना चाहिए। तुन्हें इसे ढुंबना होगा।"

″ ਠੀਵਾ है। "

धमी सूर्योदय नहीं हुया था, मगर पक्षी चहरूने लगे थे। गाड़ी के दरवाचे में से बाहर हरी पास नवर था रही थी। उजाला हो जाने पर फिंगरे में बन्द रहस्यपूर्ण जानवर रहस्यप्रथ न रहा। वहां साधारण लोमड़ी नवर आने लगी थी।

"मब हमें वक्त नहीं गंबाना चाहिए! बहुत दूर जाना है।"

डावटर गास्पर ने कहा -

"म्रद ग्राप घपना सबसे सुन्दर फ़ॉक छांट लीजिये..."



नुष्योक प्रपने सभी कोक निकास लाई। वे सभी बहुत बढ़िया थे, क्योंकि उसने खुद ही उन्हें तैयार किया था। सभी प्रतिभावाली ऋषिनेत्रियों की मांति सूक्योक की पसन्द भी बहुत बढ़िया थी।

डाक्टर गास्पर देर तक रंग-विरंगे फ्रॉकों को ध्यान से देखते रहे।

"मेरे इमाल में तो यह फ़ॉक ठीक रहेगा। दूटी हुई गुड़िया के फ़ॉक से यह कुछ बुरा नहीं है। इसे पहन नीजिये!"

नूपोक ने यह क़ॉक पहन तिया। यह नाझी के बीचोंबीच खड़ी थी, [यं की पहली किरणों में नहाती हुई सी। एकदम अनुष्क थी उठकी छवि, उठका रूप। उठका क्रांक मुनाबी था। मयर भूषोक जब हिनती-बुलती थी तो ऐका प्रतीत होता था मानो सुपहरी बराता हो रही हो। क्रॉक चनकता था, सरसराता था और उसके व्यारी-व्यारी नुष्का प्रती थी। "मैं तैयार हूं," सूच्चोक ने कहा।

मड़ी मर में उन्होंने बिदा से ती। सरकस में काम करनेवाले लोगों को टबुए बहाना पसन्द नहीं होता। के तो अक्सर प्रपनी जान हवेती पर लिये रहते हैं। फिर कलकर प्रासिंगन करना भी ठीक नहीं था कि कृष्टेंक में सिलवर्टें न पढ़ जायें।

"जल्दी ही लौट भाना!" बढ़े बगस्त ने कहा और यहरी तांस ली।

"मैं सब मजबूरों के मुहस्तों में जाता हूं। हमें यहां प्रपत्ती ताकत का सनुमान समाना चाहिए। मजबूर मेरा इन्तवार कर रहे हैं। उन्हें मानूम हो गया है कि मैं जिन्दा स्रोर सावाद हूं।"

तिबुत में लबादा लपेटा, चौड़ा-ता टोप पहना, काला बस्मा बड़ाया और बनावटी सम्मी नाव लगा की। यह नाक 'शाहिए की याता' मुक्तनाटक में तुर्क बादबाह का प्रिमनय करते तमय काम में लाई बाती थी। यह कोई लाख दिए पटकने पर भी उसे पहचान नहीं सकता था। यह तब है कि बड़ी-ती नाक से उसका बेहरा मधानक हो गया था, मगर उसके लिए स्ट्रिंक्त रहने का यही सबसे सच्छा तरीका था।

बूढ़ा अगस्त दहलीज पर खड़ा रहा। डाक्टर, तिबुल ग्रौर सूचोक गाड़ी से बाहर निकते।

मन पूरी तरह दिन निकल माथा था।

"जल्दी कीजिये, जल्दी कीजिये!" डाक्टर ने जतावली मचाते हुए कहा। एक मिनट बाद वे सुम्रोक के साथ बच्ची में जा बैठे।

"तुम डर महसूस नहीं करती?" डाक्टर ने पूछा।

सूमोक जवाब में मुस्करा दी। डाक्टर ने उसका माथा चूमा।

सक्कें प्रभी भी सुनसान पढ़ी थी। लोगों की भावाज बहुत ही कम मुनाई देती थी। सगर अवानक कोई कुता बोर-बोर से प्रॉकने लगा। कुछ देर बाद वह ऐसे गुरीने धौर चीखने लगा मानो कोई उसके मूंह की बोटी छीन लेना चाहता हो।

डावटर ने बग्धी से बाहर झांका।

करा गौर कीचिये, यह बही कुता था जिबने पहलबान तापीतूप को काटा था! मगर बात केवल इतनी ही नहीं थी, डाक्टर ने यह दृष्य देखा। यह कुता किसी व्यक्ति से उनझ रहा था। व्यक्ति लन्मा और दुब्दा-पता था। उसका किर बहुत छोटा-सा था। वह सुन्दर, मगर समीब-सा यूट पहने था थीर दिगा-सा प्रतीत होता था। वह कोई पुनाबी, सुन्दर और समझ में न प्रावेशनों चींच कुत्ते के मुंह से छुड़ा नेने के विष् चोर तथा रहा था। सभी विशामों में गणावी टक्के उक रहे थे।



म्रादमी जीत गया। उसने वह चीज कुत्ते के मूंह में छुड़ाकर छाती के साथ चिपका ती भीर उस दिवा में तेजी से माग चला जिम्नर से डाक्टर की बन्धी था रही थी।

यह व्यक्ति जब बच्चों के बरावर पहुंचा, तो डाक्टर की पीठ के पीछ से झांकती हुई सूचोंक ने एक मयानक चीच देखों। यह चनीव-सा झारमी माग नहीं रहा चा, छलागें मारता हुया की नतक की चांति मानी हवा में तेर रहा चा। उनके झांक कोट के हरे छोर पवन चनकी के पंखों की मांति हवा में नहरा रहे थे। और वह चपने हायों में ... मपने हाथों में काले काले काले पांची पांची एक नहकी उठाये चा।

"यह तो में हूं!" मूझोक चिस्ला उठी। वह घपनी सीट पर पीछे को हट गई और उसने सखमली तकिये से मुंह डक लिया।

दीख़ सुन, भागते हुए व्यक्ति ने मुड़कर देखा। बब डाक्टर को उसे पहचानने में देर न लगी। यह नृत्य-शिक्षक था, श्रीमान एक-दो-तीन।

## भीवां ग्रज्याय

## तेज भूखवाली गुड़िया

उत्तराधिकारी टुट्टी उच्चे में बड़ा था। भूगोल का सम्मापक दूरतीन में दे देख रहा था। उत्तराधिकारी टुट्टी यह नांव कर रहा था कि कुतुबनुवा भी लाया जाये। मगर् उसकी वरूरत नहीं थी।

. चत्र उत्तराधिकारी टुडी वृद्धिया के लौटने की बेसदी से प्रतीक्षा कर रहा था।

जत्तराधिकार्य हुए शुक्ष्या के चारण का बचाझ के जताता कर एवं चारी वह अपयोक्क उत्तरित एवं चा, क्तरित्य उन्ने बहुत बहुतै और मीठी नीट बाई थी। छज्यें से तपर के फाटकों से महल की और जानेवाली सकक लाक तौर पर दिखाई दे रहीं थीं। नगर के ऊपर चढ़ते हुए सुरूष के कारण मार्चे मिम्मिक्स रही थीं। उत्तराधिकारी हमेजी से मांचों पर बोट किमें हुए था। यह मपनी नाक को विकोड़ रहा



या, छींकना चाहता या, मगर उसे छींक नहीं था

"सभी तो कोई भी नजर महीं आ रहा," भूगोल के अध्यापक ने कहा।

इसे यह विन्मेदारी का काम इसलिए सींपा गया था कि मूगोलविक होने के कारण वह आसतों, बिस्तारों धौर हिलती-बुलती बस्तुमों की सबसे प्रशिक सच्छे डंग से

समझ सकता था।

"बाप यक्तीन के
साय कह सकते हैं कि
वहां कुछ भी नहीं है?"
टुट्टी ने जोर देकर पूछा।

"मुझसे बहस नहीं कीजिये। दूरवीन के प्रसावा मेरे पास जान है भीर में बीचों का सही धनुषान भी लगाना जानता हूं। मुझे बमेली की जता दिखाई दे रही है जिसका जातीनी मावा में बहुत हो जुन्दर, मगर मुक्तिजन्ता नाम है। उसके भागे पुल है भीर किर कन्तरी नजर भा रहे हैं जिसके इस्तिये तितकि-मागे सकुक है... उसकिये सो!"



उसने दूरवीन का बीधा पुमाया। जतराधिकारी टूट्टी पंजों के बल खड़ा हो गया। उसका दिल ऐसे उछल रहा था मानो उसने पाठ न तैयार किया हो।

"हां," भ्रष्ट्यापक ने कहा।

हती समय तीन पुडसवार महत के पार्क से सड़क की प्रोर जाते दिखाई दिये। कप्तान बोनावेन्द्ररा प्रपने पुडसवारों के साथ उस वस्थी की प्रोर जा रहा था जो सड़क पर दिखाई दी थी।

"हुरी!" उत्तराधिकारी इतने जोर से जिल्लाया कि दूर-दूर के गांवों में कलहंत

कीं-क्लिंक का राग म्रालापने लगे।

छज्जे के नीचे कसरत का शिक्षक इस बान के लिए तैयार खड़ा या कि थगर उत्तरा-धिकारी खुबी के कारण पत्यर की मुंबेर से नीचे जा गिरे, तो वह उसे हाथों में लाध ले।

हां तो, डाक्टर की बण्डी महल की बोर जा रही थी। श्रव न तो दूरवीन की जरूरत रही थी और न ही भूगोल के झप्यायक के ज्ञान की। श्रव तो सभी को वस्थी और सफ़ोद थोड़ा नवर आग रहे थि।

दबी खुनी की पड़ी थी! बागी प्राविती पुल के पास जाकर खड़ी हुई। सत्तरी हट गये। उत्तराधिकारी जोर से दोनों हाथ हिलाता हुमा उछल रहा था, उसके सुनहरे बाल तहरा रहे थे। प्रावित उसे यह चीख विवाह दी जिसका इन्तजार था। छोटे कद का एक व्यक्ति बुढ़े की तरह धीरे धीरे बग्धी से बाहर निरुत्ता। सन्तरी तसवार पर हाथ रखकर सम्मान अकट करते हुए हुर खड़े थे। इस नाटे व्यक्ति ने एक मर्प्युत गृहिया बग्धी से बाहर निकासी। यह रेसमी फ़ीतों में सिपटी हुई ताबा नुनाकों के गुलदस्ते जैसी सग रही थी।

सुबह के नीले-नीले आकास और घास तथा किरणों की चमक में यह दृश्य तो देखते

ही बनता था।

चड़ी भर बाद गुड़िया नहल में पहुंच गई। वह अपने आंप ही नहीं या रही थी। ओह, जूब बढ़िया निमा रही थी सुजीक अपनी जूमिका! अगर वह सचमुन की गढियों में जा पहुंचती, तो निक्तय ही वे उसे अपने समान मान लेतीं।

सुम्रोक बिल्कुन शान्त्र और स्थिर थी। यह धनुभव कर रही थी कि उसे प्रपने स्रमिनय में सफलता मिल रही है।

"इस पूर्तिका से कहीं प्रश्चिक कठिन काम करने पढ़ते हैं," वह यन ही मन सोच रही थी, "जैसे कि जलती हुई मजाल लेकर दाजीयरी के करतब करना या दोहरी कसावाजी सगाना..."

सुष्टोक ने सरकस में ये दोनों ही काम किये थे।

मतलब यह कि सूचीक का दिन पबबूत रहा। इतना ही नहीं, उसे तो यह समिनय पसन्द भी माया। बाक्टर गास्यर कहीं मधिक विन्ता से ।वे सूचीक के पीछे-पीछे जा रहे थे। सूचीक छोटे-छोटे क्टम उठा रही थी, पंचों के बन चननेवाली बैसे नर्तकी की माति। उसका फुर्केक हिन्ता-कुरता, सहरता भीर सरस्वराता था।

पालिस किया हुमा ऊर्स चमचमा रहाया। बहुदस ऊर्म की सतह पर गुलाबी बादल की तरह प्रतिविध्यित हो रही थी। बहुँ-बहुँ होंगों में, जो चमकते हुए ऊर्स के कारण और प्रतिविध्य कड़े और दर्गणों के कारण और भी घषिक नोड़े लग रहे थे, वह बहुत ही कोटी-सी लग रही थी।

ऐसा प्रतीत होता या मानो स्थिर विराट जल-विस्तार पर कृतों की एक छोटी-सी टोकरी बड़ी जली जा रही हो।

सुम्रोक मृत-मृत और मुस्कपती हुई चनी जा पही थी, सन्तरियों के पास से, कषणधारी और चनकें की वर्दी पहने हुए लोगों के क़रीब से वो उसे स्तम्भित-से देख पहे ये। यह गुजरी महल के उन कर्मचारियों के पास से, जो जीवन में पहली बार मुस्कराये थे।

ये लोग तम्मोक के पास ज्ञाने पर भादरपूर्वक उसे रास्ता देते। ऐसा लगता मानो

वह इस महल की स्वामिनी हो, इस पर अधिकार पाने के लिए आई हो।

ऐसा गहरा सन्नाटा छा गया कि सूचोक के हल्के-हल्के करमों की चाहर जी साफ़ सुनाई देती थी। यह चाहर बमीन पर गिरनेवानी पंख्ती के सवान हल्की थी।





इसी समय सूत्रोक के समान छोटा-सा घोर कान्तिमय बातक वौदी-वौड़ी सीढ़ियों से नीचे भागा मा रहा था, गुड़िया का स्वागत करने के लिए। यह था उत्तराधिकारी टूट्टी।

इन दोनों का क़द एक जैसा वा। सम्रोक रूक गई।

"तो यह है उत्तराधिकारी टुट्टी!" उसने सोचा।

उसके क्षेत्रमें एक दुक्ता-तता-सा तड़का खड़ा था, किसी गुस्सैत तड़की से मिनता-जुतता। सूरी सांबों वाला, बेहरे पर कुछ-हुछ उदाली की छाप लिये हुए। उसका अस्त-

म्यस्त वालों वाला सिर एक मोर को उरा मुका हुआ था।

नुष्योक को मानूच या कि टुट्टी कीन है। यह जानती थी कि तीन मोटे कीन हैं। उसे ध्वानती दि तरह बात या कि गरीब और पूर्वो मरते लोग जितना लोहा, जितना कोयला मिकानते हैं, जितना धनाज पैदा करते हैं, वह उभी तीन मोटे हिष्या तेते हैं। वह जुलीन महिला को नहीं मूनी यी जिबने धनने नीकरों को उसकी पिटाई करने के लिए भेवा था। यह आनती थी कि तीन मोटे, जुलीन बुद्धारं, बांके-छेले, दुकानदार धीर कीनक-

वे सभी जिन्होंने हथियारसाख प्रोस्पेरो को नोहे के पिंजरे में बन्द किया और मब हाथ घोकर उसके मिल नट तिबुल के पीछे पड़े हैं, एक ही बैती के चट्टेनड़े हैं।

नुषोक जब महल की मोर रवाना हुई थी तो उसने सोचा था कि उत्तराधिकारी टूड़ी बहुत मयानक व्यक्ति होगा, कुलीन बुढ़िया जैसा। फ़र्क लिर्फ इतना कि उसकी लम्बी मीर पतली-सी लाल-नाल जबान हमेबा बाहर लटकती रहती होगी।

मगर नहीं, सूम्रोक को उसनें ऐसी कोई जयानक दात नजर न माई। साच तो यह है कि टड़ी को देखकर उसे खानी ही हुई।

वह प्रपनी खुनी से चमकती हुई भूरी झांखों से उसकी बोर देख रही थी।

"मरे, तुम हो गुड़िया?" उत्तराधिकारी दुट्टी ने उसका हाथ अन्ते हुए पूछा।

"ओह, सब में स्वाक्तं?" सुबोक को बर महसूब हुआ। "स्था गुड़िया वालें भी किया करती हैं? बाह, मुझे तो किसी ने पहले से कुछ बताबा ही नहीं! मुझे तो मालूम नहीं कि सैनिकों ने जिस गुड़िया को तोड़ बाला था, यह स्था कुछ कर सकती भी..."

डाक्टर गास्पर ने स्थिति को सम्भाता।

"श्रीमान जी," डाक्टर ने रस्मी ग्रन्ताव में कहा, "मैंने घाएकी नृदिया को ठीक-ठाक कर दिया है! जैसा कि माण घणनी मांखों से देख रहे हैं मैंने केवल उसमें फिर से जान ही नहीं वाली, उसे रहले से स्वादा सर्जीव बना दिया है। व्यक्तीनन यह पहुले से बढ़िया गृद्धिया बन मई है, उसका क्रॉक भी बदल दिया गया है, जो कहीं मधिक सुन्दर है। मुख्य बात तो यह है कि मैंने माणकी गृद्धिया को बातें करता, गीत गाना भीर नाचना भी खिखा दिया है।"

"यह तो कमास हो गया!" उत्तराधिकारी ने धीरे से कहा।

" ग्रद मझे ग्रपना फन दिखाना चाहिए!" सुम्रोक ने तय किया।

श्रव वाणा विश्वाक के कलाकार दल की छोटी-सी समिनेती ने नवे रंगमंच पर सपनी पहली मुम्बिक खेलनी सुरू की।

गह रंगमंद या महल का नुष्य होता। नहां डेरों दर्शक जमा हो गये थे। सभी धोर उनकी भीड़ लगी हुई थी। वे तीकियों ने लियों गर यहे थे, वरानयों धीर नैतरियों में जमा थे। ये मोल विडालियों में है लांक रहे थे, छन्जों में भीड़ लगाये थे। इसलिए कि सर्विक सच्छे तंन है देख-सुन तर्क, वे लगमों गर चहे हुए थे।

बहुत हो रोर-विरंगे सिर चौर पीठ सुर्य की प्रवर किरणों में बनवना रहे थे। सूत्रोक प्रपने इदंगिर्द बहुत-से लोगों को देख रही थी। उनके खिले हुए वेहरे उछे साक रहे थे। रह भीड़ में हुनजाई ये बिनकी उंजिल्यों से बाज से बहुनेवाली राज की भांति ताला गारतत या नारामी रंग की गांडी-माड़ी भटनी नह रही थी। वहां मंत्री भी से जो मूर्गों के समान रंग-विरंगे फ़्रीक कोट पहले से धोर बनररों को सी हरकों कर रहे से शह भीड़ मैं लंग फ़्रांक कोटों वाले छोटे-छोटे घीर मोटे-मोटे वारक, दरबारी लोग, कुबड़े डाक्टर, सम्बी नाकों बाले विद्वान घीर .नहरावे बालों बाले हुस्कारे घी थे। यहां मन्त्रियों की ताह ठाठवार कपड़े पहने नौकर-वाकर घी उपस्थित है। ये समी लोग एक दूसरे से विपक्ते खड़े थे।

सभी एक्टम झामोस थे। वे दम साखे गुलाबी गुणिया को देख रहे थे। यह गुणिया भी विस्कृत सानत थी थीर बारह साल की लड़की के अनुकर गरिया है इन सैकड़ी नकरी का सामना कर रही थी। वह तर भी कर्या या में मन्तु रही थी। यहां के दर्गक नौक के उन दर्गकों से प्रधिक मांग करनेवासि नहीं थे जिनके सामने मुखीक लगाया हुए दिन प्रपना कला-प्रदर्शन करती थी। मोह, वे तो बहुत कठोर दर्गक होते थे— वे तमाबाई लोग, भीजी, प्रभिनेता, स्कूली छात्र धीर छोटे-मोटे दुकानदार! सुमोक तो उनके सामने भी कभी नहीं घदराई-वर्ष थी। वे कहा करते थे— "सुमोक दुनिया की सबसे अच्छी प्रभिनेती कभी गरी पर प्रभी चेत का छोटा-सा धाबिरी सिक्का तक फेंक देते थे। वेशक पर हुत है कि उस सिक्के ते कठेजी बरीदी जा वस्ती थी जो जूराव यूननेवाली किसी भीरत के लिए नाको, दोचहर धीर रात के खाने का काम थे सकती थी।

इस तरह सूचोक ने एक वास्तविक गुडिया की भूमिका घटा करनी शुरू की।

उसने प्रपने पंजे जोड़े, फिर पंजें के बल बड़ी हुई भीर घपनी सुकी हुई बाहों को उत्तर उठाया। वह नीनी राजा की भांति घपनी कनिष्ठाओं को हिलाती हुई गाने लगी। उसका सिर गीत की सब के साथ-साथ दायें-बायें हिलने सगा।

सुमोक की मुस्कान में शोखी थी, सरारत थी। सगर उसने नगातार इस बात की कोशिया की कि सभी गृदियों की मांति उसकी मांखें गोल-गोल मौर फैली-फैली-सी रहें। गीत यह था—

> किसी धजब विज्ञान-ज्ञान से मुझे तपाकर मही में। नयी विज्ञ्जी दे बासी है प्यारे बास्टर गास्स्म मरती हूं देखों तो, मैं मुस्काई। फिर से हंसी-स्मी की मैंने

नई जिल्ल्यों है पाई॥
तेरे पास पहुंच पाने की
बहुत बार पर्य में प्रत्की।
भूत न जाना नाम बहुन का
"मूखोक" रहे मन में प्रत्की।
फिर से जिल्ला हो जाने पर
सीई तो सपना सामा।
सपने लिए तुसे सपने में
जार-जार रीते पामा।
देखों तो पत्नकें हिल्ली हैं
कुडल सेरा नहराया।
भूत न जाना कभी बहुन को
प्यारा नाम "मूखोक" पामा।

"सुमोक..." टड़ी ने धीरे से दोहराया।

टूट्टी की प्रावें वेंबडबायी हुई यो बीर इसिनए वे दो नहीं, बार तग रही थी। गृहिया ने गीत खरम किया बीर श्रीताधों के सम्मुख दिर सुकाया। होंन में उपस्थित सभी तोगें ने प्रसंसा करते हुए गहरी तांव तो। सभी हिने-पूने, सभी ने सिर हिलाये धीर अपनी खुली आहिर करते हुए उनान से चटखारा प्ररा।

वास्तवं में ही गीत की धुन बहुत प्यारी थी, यद्यपि ऐसी कमउन्न सब्की की ग्रावाउ के लिए कुछ कुछ उदासी लिये हुए थी। उसकी घावाब तो बहुत ही गाउब की थी। ऐसा सगता था मानो चांदी या बीचे के रूप्ट से निकल रही हो।

"क्रिएते की तरह गाती है," ख़ामोबी में घारुँस्ट्रा कंडक्टर के शब्द सुनाई दिये। "हां, पर इसका गीत कुछ अजीब-सा या," तमग्रे लगाये हुए किसी दरबारी ने

बस, धालोचना तो इतनी ही हुई। तीन नोटे होन में घाये। इतनी पीड़ देखकर वे धान-बद्दा हो तकते ये, इसिलए तभी लोग दरवाओं की तरफ मान चले । इस हड़बड़ी-गड़बड़ी में हतवाई ने गरवत से तना हुआ घरना पंत्रा किती मुन्दरी की पीठ पर लगा दिया। सुन्दरी चीड़ उठी। उत्तके चीज़ने से यह भी स्पन्ट हो गया कि उत्तके दात पतावड़ी हैं, स्पीकि वे निक्तकर बाहर सा गिद से ही तमें के मोटे करतान का महा-सा मारी बूट इस जूबद्गत जबके के करर जा पड़ा। बतावड़ी दांत कषकर की सावाब करते हुए पिस गरे। धीर प्रवन्धक ने कीरण यूनकर बांडा-

"कैसी समें की बात है! यहां प्रखरोट विखरा दिये! पैरों तले प्राते हैं!"

दनायटी जबड़ा को बैठनेवाली मुन्दरी ने चीखकर शिकायत करनी नाही। उसने हाथ भी ऊपर उठाये, मगर जबड़े के साथ हो उसकी भावात का भी देस निकल गया था। उसने कुछ कहा, भगर किसी के पत्ले कुछ नहीं पड़ा।

ज़र्ग पर बाद सभी फ़ालचू लोग हॉल से जा चुके दे। केवल बड़े-बड़े प्रधिकारी ही बाक़ी रह गये।

प्रव सम्रोक और डाक्टर गास्पर तीन मोटों के सामने खडे थे।

"यह तो इस दूसरे मोटे ने उसके चेहरे पर गेंद दे मारा है और चोट का खूबसूरत निवान बना दिया है," मुखोक ने सोचा।

वह मोटा जिसे चोट सभी बी, गुस्से से फू-कां कर रहा था। जनटर गास्पर हतप्रभ से मुस्करा रहे थे। मोटे गीर से गुड़िया को देख रहे थे। खुनी से चमकते हुए उत्तराधिकारी टुटी के चेहरे को देखकर मोटों का मुख ठीक हुन्ना।

"हा, तो," एक मोटें ने कहा, "श्राप है डाक्टर गास्पर धार्नेरी?"

डाक्टर ने सिर स्कादा।

"नुक्तिया कैसी है?" दूसरे मोटे ने पूछा।

"वहुत ही खूब है!" टूट्टी खुत्ती से चिल्लाया।

मोटों ने उत्तराधिकारी को इतना अधिक खन्न कभी नहीं देखाया।

"यह तो बहुत खुनी की बात है! गुड़िया दास्तव में बहुत ही सुन्दर विचाई दे रही है..."

पहले मोटेने मामे से पसीना पोंछा ग्रीर जीव्यकर कहा—

"डाक्टर गृहस्पर, ब्रापने हमारा फ़रमान पूरा कर दिया है। श्रव बाप घपना इनाम मांग शकते हैं।"

क्रामोबी छा गयी।



साल रंग के विग लगाये हुए नाटा-सा मूंची ध्रमना पेन तैयार किये हुए या ताकि बाक्टर जो इनाम मांगे, वह उसे झटपट लिख ने।

डाक्टर ने यह कहा – "कल प्रदालत चौक में विद्रोहियों को दण्ड देने के लिए जल्लादों के दस तक्को बनाये गये थे ..."

"उन्हें बाज दण्ड दिवा आवेगा." एक मोटे ने टोका।

"मैं भी इसी की चर्चा करने जा रहा हूं। मेरी माप से यह प्रायंना है कि माप सभी बन्दियों की बान बड़का दें भीर उन्हें म्राकाद कर दें। मेरी प्रायंना है कि माप सभी को माफ कर दें भीर तक्की बलवा दें..."

ताल विगवाता मुंती तो यह प्रार्थना मुनकर कांच उठा और उसके हाथ वे पेन गिर पढ़ा। पेन की नित्र बहुत ही तेज भी धीर वह दूसरे मोटे के पैर में जा घूती। वह वर्ष के चीज़ उठा और एक पैर पर नहू भी तरह पूमने नगा। पहला मोटा, जिसकी सांख के नीचे जोट का नितान था, कुर्यादना से ठठाकर हुंस दिया। उसे थव बरला पिल गया था। "बेढ़ा गुर्के!" पांव से पेन निकासते हुए दूसरा मोटा जिल्लाया। कम्बब्स बिल्कुल तीर के समान है। "बेडा गुर्के! ऐसी प्रार्थना करना प्रणयस्य है! श्रापको ऐसा इनाम प्रांगने का प्रधिकार नहीं है!"

लाल बनावटी बालों बाला मुंगी घपनी जान लेकरे माया। रास्ते में वह एक फूलदान ते टकराया जो वम की सी प्रादाब करता हुमा नीचे गिरा चौर टुकड़े-टुकड़े हो गया। प्रव तो यहां प्रच्छा-खाला हंगाम ही हो गया था। मोटे ने पेन निकाला चौर माये जाते मुगी तेम प्रकार मायर ऐसा चोटा प्रादमी प्रता खाक निज्ञानेवा हो सकता है। पेन एक सन्तरी की पौठ में जा चुना। पर चूंकि वह मसली फ़ीजी था, इस निये टल से मस तक नहीं हुमा। जब तक पहरा बदला नहीं गया, पेन उसी जगह पर लगा रहा।

"मैं आप से अनुरोध करता हूं कि उन सभी मजदूरों की जान बक्का दी जाये जिन्हें मीत की सदा दी जानेवाली है और जल्लादों के सभी तक्ते जलवा दिये जायें।" उनकर ने और से. मगर दकतापुर्वक दोहराया।

जवाब में तीनों मोटे ऐसे चीख उठे मानो कोई तख्ते तोड रहा हो।

"नहीं! नहीं! नहीं! ऐसा हरिएक नहीं हो सकता! उन्हें जरूर सजा दी जायेगी!"

"मरने का ग्रमिनय कौजिये," डाक्टर ने फुसफुसाकर गुडिया से कहा।

सूम्रोक बात को फ़ौरन मांप गई। नह पंत्रों के बल खड़ी हुई, दर्दभरी मानाज में कराही ग्रीर लड़खड़ाने लगी। उसका फ़्रोंक पकड़ ती गई तितली के पंक्षो की मांति फडफड़ा रहा था ग्रीर उसका लिर लटक-सागयाथा। ऐसा लगताथा कि वह भ्रमीडेर हुई कि हुई।

उत्तराधिकारी उसकी क्रोर लपका। "हाय! हाय!"वह चीख उठा।

सुम्रोक मौर भी ज्यादा दर्दीली मावाज में कराही।

"साप देख रहे हैं न?" डाक्टर गास्पर ने कहा। "गृहिया फिर से देन तोड़ने जा रही है। उसके सन्दर तसे हुए पूर्व दहत ही संवेदनतील हैं। सगर साप मेरी प्रार्थना एक कान नहीं देंगे, तो वह विरुद्धन बेकर होकर रह जायेगी। मेरे क्याल में तो स्पार सीमान उत्तराजिकारी की गीडिया बेकार का गलावी विचका बनकर रह जायेगी, ती उन्हें बहत

सदमा पहुंचेगा।"

उत्तरिकारी तो मापे से बाद्र हो गया। वह हाथी के बच्चे की तरह पैर पटकने लगा। उसने कसकर मार्खे बच्च कर तीं और सिर हिलाने लगा।

"हरिग्ज ऐसा नहीं होने दूंगा! हरिग्ज नहीं!" वह चीक उठा। "डाक्टर का मनुरोष पूरा किया जाये! मैं धपनी गृड़िया को नहीं मरने दूंगा! सूचोक! सूचोक!" वह फट-फटकर रोने लगा। जाहिर है कि तीन मोटों ने हवियार फेंक दिये। फ़ौरन हुनम जारी कर दिया गया। विद्रोहियों को माफी दे दी गयी। डाक्टर गास्पर खूज खूज पर चल दिये।

"ग्रद मैं घोड़े देचकर सोऊंगा," डाक्टर रास्ते में सोचते जा रहे थे।

पर जाँटते हुए उन्होंने नगर में सुना कि धवालत चौक में जल्लायों के तक्के जर्भ रहे हैं और धनी लोग इस बात से बहुत नाराफ हैं कि ग़रीबों को माफ़ कर दिया गया है।

इस तरह सुझोक तीन मोटों के महल में रह गई।

ट्ट्री उसे साथ लिये हुए बागु में भाषा।

उत्तराधिकारी ने पैरों से कृतों की क्यारियों को रौंदा, बाड़ के कांटेदार तार से टकराथा ग्रीर तालाब में गिरते-गिरते बचा। खूबी के मारे उसे मानो अपनी सुध-चुछ ही नहीं रखी थी।

"क्या वह इतना भी नहीं समझ पा रहा कि मैं जीती-जावती लड़की हूं?" सूमीक को हैरानी हो रही थी। "मैं तो कभी किसी के हाथों ऐसे उल्लून बनती।"

नामता लाया गया। सूत्रोक ने पेस्ट्रियां देखीं और उसे यार आया कि केवल पिछले वर्ष की गतझर में ही उसे एक पेस्ट्री खाने का सीमाग्य प्राप्त हुमा था। और सी भी बूढ़े मसखरे पमाला ने कहा था कि वह पेस्ट्री नहीं, मीठी पाव-रोटी है। उत्तराधिकारी रूट्टी के लिये लाई गई पेस्ट्रियों की तो बात ही निरात्ती थी। मधुमन्बियां उन्हें फूल ही समझ बैठी थीं और रसेक उनके इसीगर्ट मंडराने लगी थी।

"हाय, मैं क्या करूं?" मूझोक व्यक्ति होती हुई सोचने तथी। "पृड़ियां मता कभी खाती भी  $\hat{\xi}^2$  मगर गृड़ियां तो तरह-तरह की होती हैं... भोह, मेरा बहुत मन हो रहा है थेस्ट्री खाने को!"

सूत्रोक प्रपना मन न बार संकी।

"मैं भी थोड़ी-सी पेस्ट्री खाना चाहती हूं..." उसने धीरे से कहा। उसके गाल सण्जारण हो गये।

"यह तो वड़ी अच्छी बात है!" उत्तराधिकारी बहुत वृत्व हुमा। "पहले तो तुत ने कमी हुछ बाना नहीं पाहा था। तब मुझे बकेते नास्ता करते हुए वड़ी जब अनुभव होती थी। स्रोह, कितनी कृशी की बात है! तुन्हें भूक नगने लगी है..."

नुमोक ने एक टुकड़ा खाया। उसके बाद एक भीर, एक भीर, फिर एक भीर, भवानक उसने देखा कि उत्तरादिकारी की देखकाल करनेवाला नौकर भी कुछ दूर वड़ा हुमा या उसकी मोर देख रहा है—सो भी साक्षारण बंग से नहीं, सहमा-वरा-सा।

बह मुंह बाबे हुए बा:

नौकर का ऐसा करना स्वाभाविक ही या।

उसने भला कब अपने जीवन में गुड़ियों को खाते देखा होगा!

सूम्रोक सहम उठी। चौथी पेस्ट्री उसके हाथ से गिर गयी, सबसे प्रधिक ऋष्य और भंगर के मुख्बेबाली।

मगर मामला विगड़ा नहीं। नौकर ने अपनी आंखें मनीं और मुंह बन्द कर सिया।

उसने सोचा-

"यह तो. नुझे भन हुमा है। गर्मी की मेहरवानी है!"

उत्तराधिकारी लगातार बोलता-बतियाता रहा। माखिर यककर चुप हो गया।

गर्मी के इस बक्त गहरी नीरवता छाई हुई थी। बाहिर या कि पिछले दिन की हवा पंच लगाकर कहीं दूर उड़ गई थी। सब एकदम ज्ञान्ति थी। सौर तो सौर पर्सियों ने भी पंच समेट लिये थे।

ऐसी मीरबता में उत्तराधिकारी के निकट पास पर बैठी हुई सुम्रोक एक धननुम-सी माबाज कुन रही थी, नार-सार एक ही समय दोहराओं जाती हुई। यह ध्वनि कई में किपटी हुई पड़ी की टिक-टिक के समान थी। धन्तर केवल इतना था कि घड़ी "टिक-टिक" करती है भीर यह ध्वनि थी "धक-धक" की।

"यह क्या है?" सूत्र्योक ने पूछा।

"क्या ?" उत्तराधिकारी ने भारूपर्य से एक वयस्क को मांति भ्रपनी नजर ऊपर उठाई। "यह धक-छक की मावाज ... भागद यह घड़ो है ? तुम्हारे पास घड़ी है क्या ?"

फिर से खामोनी छा गई मौर इस झामोजों में फिर से यह धक-छक सुनाई दी। सूबोक ने उनती उठाकर पुण रहने का सकेत किया। उत्तराधिकारी ने मी ध्यान से इस सावाज को मुना।

"यह पडी नहीं है," उत्तराधिकारी ने धीरे से कहा। "यह तो मेरा लोहे का दिल है जो धकक रहा है..."

#### इसवां सच्याय

## चिडियाघर

दो बने उत्तराधिकारी टूटी को पढ़ाई के कमरे में बुसा लिया गया। पाठ का समय हो गया था। मूखोक मकेली रह गई।

किसी को इस बात का साम-पुषान भी नहीं हुया कि सूक्षोक जीवी-जागती लड़की है। सायद उत्तराधिकारी टूट्टी की घसनी गुड़िया वो छब नृत्य-शिक्षक श्रीमान एक-दी-तीन के पास थी, सूक्षोक की मांति ही सजीव सगती होगी। निक्चय ही किसी बहुत बढ़िया कारीगर के निपुण हार्यों ने उसे बनाया होगा। हां, यह सच है कि वह पेस्ट्रिया नही खाली थी। मगर सायद उत्तराधिकारी टूटी ने सही कहा या कि उसे मूख ही नहीं लगती थी। तो खरं, इस तरह सूधोक प्रकेती रह गई।

स्थिति कासी उलझी-उलझायी थी।

बहुत बड़ा महल , भूल-मुलैया से ढेरों दरवाचे , बरामदे और सीढ़ियां।

दहस्त पैदा करनेवाले सन्तरी, विभिन्न रंगों के विग लगाये हुए प्रमजाने-प्रपरिचित कठोर लोग, कामोसी और चमक-दमक।

सुम्रोक की म्रोर कोई व्यान नहीं दे रहा दा।

वह उत्तराधिकारी के सोने के कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी।

"तो मुझे अपने काम की योजना बना लेनी चाहिये," कुमोक ने तय किया।
"हरियारसाज प्रोस्पेरी तोहे के निज पिंजरे में बन्द है, वह उत्तराधिकारी हुट्टी के
चित्रवापर में रखा है। मुझे किसी तरह वहां पहुंचना चाहिये।"

यह तो भ्राप जानते ही हैं कि जीते-जागते बच्चों को उत्तराधिकारी के निकट भी नहीं फटकने दिया जाना था। उसे तो बन्द थोड़ा-नाडों में भी कभी नगर नहीं ते जाया गया था। वह तो महल में ही बड़ा हुमा था। उसे ति कालों की शिक्षा दी जाती भी, जातिम नाबाहों भीर तेनानाथकों के बारे में किताबें पढ़कर चुनाई जाती थी। उसके भ्रावपास स्ट्रेजाले लोगों के लिये हंसना-मुक्तराना मना था। उसके सभी शिक्षक भीर भ्रायापक दुवते-मतले थे, उसे कर के बूढ़े थे, कसकर भीचे हुए पतले होठों भीर मटैले चेहरों वाले। इसके समावा उन सब के हावमे भी खराब रहते थे। गड़बड़ हावमेवाले लोग भी कभी हसते हैं।

उत्तराधिकारी टूट्टी ने कभी जोर की हसी, गूजते हुए व्हाके नहीं चुने थे। हां, कभी-कमार नते में धुन किसी कबाई या प्रपनी ही तरह के मोटे-मोटे मेहमानों की दानत करनेवाले तीन मोटों के व्हाके उसे उकर चुनाई देते थे। मगर इन्हें प्यारो हसी थोड़े ही कहा जा सकता पह तो प्रयानक चीक्-चिंबाड़ होती यो। इस से मन विसता नहीं, इसल उठता था।

मुक्त पती तो भी केवल गृष्टिया। सगर तीन मोटे गृष्टिया की मुक्तान को ख़तरनाक नहीं मानते थे। फिर गृष्टिया बोलती तो भी हैं नहीं। वह उत्तराधिकारी को उन बहुतनी बातों के बारे में कुछ नहीं बता सकती भी जो महल के पार्क धीर लोहे के पुतां पर पहरा देते हुए सक्तरी उसकी नदों से दूर रखते थे। इती लिये वह जनता, गरीबी, मुखे बच्चों, कारख़ानों, खानों, जेतबानों धीर किसानों के बारे में कुछ नहीं यानता था। इती लिये उसे यह मालून नहीं था कि बनी लोग गरीबों को मेहनत करने के लिये मजबूर करते हैं और गरीबों के वके-हारे हायो द्वारा तैयार की जानेवाली सभी चीजें हथिया लेते हैं।

तीन मोटे प्रपने उत्तराधिकारी को बहुत ही कोधी, बहुत ही कूर बनाना चाहते थे। उसे बच्चों से दर रखा गया स्त्रीर उसके लिये चिडियाघर बना दिया गया।

"प्रच्छा यही है कि वह दरिन्दों को देखा करे," उन्होंने तय किया । "उसे यह निर्जीव, हृदयहीन गुड़िया दे दी जाये और उसके निये कंपनी दरिन्दे जुटा दिये जायें। यही उचित है कि वह गोरों को कच्चा मांत बाते और प्रवपर को जिन्दा खरगोग निगनते देखें। यही ठीक रहेगा कि वह दरिन्दों की दित दहनानेवाली भावावें जुने और प्रंगारों की तरह जनती हुई उनकी न्यत-ताल धांखें देखें। तभी वह निर्दय, तभी वह संगदिन वन मकेगा।"

मगर तीन मोटों के मन के चीते न हो सके।

उत्तराधिकारी दृष्टी मन लगाकर पढ़ता, बीरों और बादबाहों के बारे में रोंगटे खड़े करनेवानी कहानियां मुनना, धपने विश्वकों की फुँबियों वाली नाकों को नफ़रत से देखता, मगर वह संगदित न बना।

उसे दरिन्दों की तुलना में गुड़िया कहीं मधिक मच्छी लगती थी।

बेशक प्राप्त पह कहेंगे कि बारह साल के बालक के लिए गुड़ियों से खेलना गर्भ की बात है। इस उन्न में बहुतन्ते तो गोरों का जिकार करना चाहेंगे। मगर उनताविकारी के सिनसिल में इसकी एक ख़ास वजह थी। वक्त घाने पर घाप को उस कारण की आनकारी हो आयोगी।

फिलहाल हम सुग्रोक की ग्रोर लौटते हैं।

उसने बाम होने तक इन्तजार करने का फ़ैसना किया। उसे दर घसन ऐसा ही करना भी जाहिये था। जाहिर है कि गुड़िया का दिन-दहाड़े सहल में घकेले इघर-जग्नर घमते किरना बढ़ा घणीब-सा लगता।

पाठ के बाद वे फिर दोनों इकट्टे हो गये।

"तुंन्हें एक बात बताऊं," हुथोक ने कहा, "जब में उतस्य पास्पर के यहां नीमार पत्नी पी, तो मैंने एक विचित्र कपना देखा था। उस सपने में में गुड़िया से जीती-जागती तहनी में बदल गई... मुझे दिखाई दिया नामा में सरक्क की कताकार थी। में मन्य कलाकारों के साथ मेलो-ठेलों में मूचनेवाले गहियेदार घर में रहती थी। यह गाड़ी एक जगह से दुसरी जगह जाती, मेलो-ठेलों में ठहती और हम बहे-बहे चीकों में भ्रमने खेल-तमाशे दिखाते। में रस्के पर चलती, नाचती, बाजीगरी के मुक्लिक करतब करती और पर नाटकों में तरह-तरह की भूमिकाएं खेलती..."



उत्तराधिकारी शांखें फाइ-फाइकर उसे देखता हुआ वे बातें सुन रहा था।

"हम बहुत ग्रांच लोग थे। प्रस्तर दोमहुत का बाना नहीं बाते थे। हमारे पास एक बहाना करेंच वीड़ा या। उसका नाम या प्रनार: एक्ट हुए पीसे नपढ़े हे बके उसके चीड़े जीन पर बड़ी होकर में बाजीगरी के कातव दिखाती। किर यह पोड़ा मर गया, बलॉक पूरे एक महीने तक हमारे पास उसे प्रच्छी सपह से बिजाने-पिजाने के निये काफी पैसे मही थे..."

"ग़रीद?" टूट्टी ने पूछा। "यह बात भेरी समझ में नहीं आ ती। आप लोग ग़रीद

"दात यह है कि हम गरीबों के सामने ग्रपने खेल-तमाणे पेश करते थे। वे ताबे-

पीतन के छोटे-छोटे क्षिके ही हमारी घोर फेंकते थे। कमी-कमी तो ऐसा भी होता या कि तमामें के बाद मसखरा प्रगस्त घपना टोप लेकर दर्माकों के सामने चक्कर तगाता भीर टोप विस्कुत ख़ाती ही रह जाता, उसे एक कौड़ी भी दर्मकों से न मिनती।

उत्तराधिकारी टूट्टी कुछ भी न समझ पाया।

मूर्योक ताम होने तक उसे ऐसी ही बातें मुताती रही। उसने उसे सरीसों के कठिन जीवन, बड़े नगर और उस कुलीन बुदा के बारे में बलाया जो उसकी पिटाई कराना पाहती थी। उसने पर्चा की उन समीरों की जो जीते-जागते बानकों पर कुते तुहा देते हैं। उसने जिस किया नट तिबुन और हियागरबाज प्रोस्पेरों का और यह भी बताता में सब्दूर, खानक और बहाजों धनियों और मीटों की सत्ता का तक्का उसट देना चाहते हैं।

सब से प्रधिक तो उसने सरकस का विक किया। धीरे-धीरे वह प्रपनी वातों की तरंगों में ऐसी वही कि यह तक मूल गई कि वह सपने की वर्षां कर रही है।

"में बहुत सर्वे से चाजा विजाक के पहिंचेदार घर में रह रही हूं। मुखे तो यह भी याद नहीं कि किस उस में मैं माचने, मुस्कवारी करने और कसरती मुले पर तरह-तरह माद नहीं कि किस जम में माचने, मुस्कवारी करने और कैस-कैस विजाब करतव करना जातती हूं! उसने हाथ बजाते हूर कहा, "मसवन, पिछले हतबार को हमने बन्दरगाह में

भपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहां मैंने म्राङ्गुप्तों की गुठलियो पर दास्त्र की द्वुन कवायी..."

"बाड को की गठलियों पर? वह कैसे?"

"बोह, तुन यह भी नहीं वानते! क्या तुमने बाहू की गुठती ते बनाई गई तीटी कभी नहीं देखी? यह तो देशी मानूनी-सी बात है। मैंने बारह गुठनियां जमा की बीर जनकी सीटियां नगा जो। जब तक उन में सूराख़ नहीं हो गया, उन्हें रखर पर विसती रही, विसती रही..."

"बाह, यह तो बहुत दिलचस्य बात है! "

"केवल बारह गुड़ासियों पर ही नहीं, मैं तो चाबो पर मी बाल्ड की धुन बजा सकती हं..."

"माबी पर भी? वह कैसे? उरा बजाकर दिखाओ! नेरे पास बहुत बढ़िया माबी है..."

हतना कहकर उत्तराधिकारी टूटी ने अपनी जाकेट के कासर का बटन खोला और गले में से एक पतानी-सी जंजीर निकासी। इस उंजीर के साथ एक छोटी-सी सफ़ेद नाबी सटक रही थी।



"तो क्या तुम सभी पिंजरों की चाबियां अपने पास रखते हो?"

"नहीं। मुझसे कहा गया है कि यह सबसे महत्त्वपूर्ण चाबी है। मुझे इसे बहुत सम्मालकर रखना चाहिये..."

सुम्रोक ने उसे मेपनी कला दिखाई। उसने वाबी का सुराख़वाला माग होंठ के साथ

लगाकर एक प्यारी-सी धन बजाई।

उत्तराधिकारी ऐसा मस्त हुआ कि वह बाबी जो उसे बहुत सम्मालकर रखने के लिये सीपी गई भी, उसे उसकी सुध-बुध ही न रही। चाबी लूचोक के पास ही रह गई। उसने धनजाने ही उसे लैस से सुधज्जित गुलाबी जेब में इस्त लिया।

शाम हुई।

गुड़ियाँ के लिये उत्तरिधकारी टूट्टी के सोने के कमरे की बग्रल में ही एक विशेष कमरा तैयार किया गया था।

उत्तराधिकारी दूट्टी को लपने में सक्कृत की बें विवाह है रही थीं – लम्बी-लम्बी मार्को वाले ऐसे नकाव कि देवकर बरवस होती माये; वपनी नंगी पीली पीठ पर बढ़ा-का विकता पप्पर लादे हुए एक व्यक्ति भीर एक मोटा की हर व्यक्ति पर प्रपत्त काला-का कोश बरसा रहा था। उत्तराधिकारी ने विवाह पहने एक छोकरे को मानू बाते देवा। उसे सफ्डेंट कोड़े पर सवार एक बनी-उनी बुहिया भी नवर माई को माडूबों की बारह गृठवियों के बहारे वास्त्र की कोई मही-सी पुन बचा रही थी...

इसी समय इस छोटे-से सयन-कल से काफी दूर, महल के पार्क के एक कोने में कुछ मोर ही घटनायें घट रही थीं। भार पबरायें नहीं, शाठकरण, वहां कोई प्रयानक दात नहीं हुई थी। इस रात केवल उत्तराधिकारी टूट्टी ने ही सपने में आवीनागरीय चीचें नहीं देखी थी। ऐसा ही भद्भात सपना देख रहा था वह सन्तरी में जीतराधिकारी टूट्टी के चिहितामर के फ़ाटकवाली चीकी पर पहरा देशे-देते ऊपने नगा था।

सन्तरी जंगले के साथ टेक लगाये पत्थर पर बैठा था और व्यारी-व्यारी नींद का ग्रजा से रहा था। चौड़ी नियान में बन्द उसकी तलकार घुटनों के बीच रखी हुई थी। काले रेगानी कमाल के बीच से पिस्तील बड़े इस्तीनान से उसकी बचल में लटक रही थी। उसके निकट ही बचरी पर जंगलेकाली लालटेन रखी थी। सन्तरी से बूट और उसकी धास्तीन पर पतों के बीच से भा निरनेवाला तिवली का लम्बा-सा नार्वा लालटेन की रोजनी में चमक रहे थें।

एकदम सान्तिपूर्ण वातावरण या ।

हों, तो सन्तरी सो रहा था, सनीबोग्ररीन सरना देख रहा था। उसने देखा कि उत्तराधिकारी हुट्टी की गृहिया उसके पास साई। वह हु-ब-टू वैसी ही थी जैसी कि सुबह के समय, जब डाक्टर गास्पर मार्नेरी उसे लेकर प्राये थे।वही गुलाबी फ़ॉक, वही रेशमी क्रीते, वही बढ़िया लँस, वही चमक-दमक। मगर श्रव सपने में वह जीती-दागती लड़की प्रतीत हुई। वह मनमाने बंग से हिल्दी-दुलती थी, दाय-वाये देखती थी, चौंक उठती थी श्रीर होंठों पर जंगली रख देती थी।

उसका छोटा-सा सरीर लालटेन की रोशनी में चमक रहा था।

सन्तरी तो सपने में मुस्कंराभी दिया।

इसके बाद उसने गहरी सांस ली, भविक सुविधाजनक बंग से बैठ गया, कंबा जंगले के साथ टिका दिया भीर नाक जंगले में बने हुए लोहे के गुलाब पर रख दी।

सुम्रोक ने सन्तरी को सोते देखकर लालटेन उठाई और पंजों के बस वहुत सावधानी से बाढ को लांच गई।

सन्तरी खराँटे ने रहा था। नींद में उसे ऐसे लगा नानी चिड़ियाथर में सेर दहाड़ रहे हों।

किन्तु वास्तव में गहरा सम्राद्धा था। जानवर सो रहे थे।

सानटेन की रोजनी तो बहुत ही बोड़े कासले तक पड़ रही थी। भूषोक धीरे-धीरे बढ़ती जा रही भी, धंवेरे में इसर-उसर देखती हुई। खुजकिस्मती ही कहिये कि रात एकदम प्रम्येरी नहीं थी। क्षितमिलाते सितारे भीर इस जगह से हुछ दूर, वृक्षों की जीटियों भीर छतों पर से पढ़ती हुई शार्क के लेम्पो की रोजनी इसकी कालिया को हुछ कम कर रही थी।

लंडकी बाड़ सांधकर एक तंग-सी बीबी पर चल दी, सक्तेद कूलों से ढकी छोटी-छोटी झाडियों के बीच से।

कुछ देर बाव उसे जानवरों की गंध मिली। वह फ़ीरन इसे पहचान गई। बात यह है कि एक बार खेरों को सधानेवाला एक व्यक्ति अपने तीन खेरों और एक प्रेट देन कुते के साथ उनके सरकब-दल में भा मिला था।

तूमोक खुले मैदान में जा पहुंची। उसे प्रपने हदेशियें काली-काली परछाहवां-सी नवर माई मानो छोटे-छोटे पर खड़े हों।

"ये रहे पिंजरे," सुघोक फुसफुसाई।

उसका दिल और से डड़क रहा था। उसे जानवरों से बर नगता हो ऐसी बात नहीं। बात यह है कि तरफब में काम करनेवाले लोग तो मों भी बुविक नहीं होते। उसे मिला भी तो केवल इस बात की कि उसके पैरों की बाहट भीर लालटेन की रोधनी से कोई जानवर न जाग उठे भीर और उसकार तलती को म जगा है।

बह पिंजरों के निकट गई।

" बोस्पेरो कहां है? " सूत्रोक चिन्तित हो रही बी।

वह नानटेन ऊपर उठाकर पिंजरों को देख रही थी। कहीं भी कोई चीच हिन-हुन न रही थी, नीरवता छाई थी। नानटेन की रोजनी पिंजरों की स्नाखों से विभाजित ब्रोकर क्षममान हिस्सों में पिंजरों में प्रवेश करती हुई जानवरों पर पह रही थी।

उसे सबरोले मोटे कान नदर झाये, फिर कोई फैला हुमा पंजा और फिर कोई झारीबार पीठ दिखाई दी... उकाब पंख फैलाकर सो रहे थे, प्राचीन मुकुटों जैसे लग रहे थे। कुछ पंजरों के मन्दर प्रभीव-सी काली माकृतियां नदर मा रही थीं।

पतली क्पहती सलावों वाले पिंदरों में उंदी-नीची बाखाओं पर तोते बैटे थे। जब सूत्रोंक इस पिंपरे के करीब बड़ी हुई, तो उसे लगा कि सलाख के बिल्कुल क़रीब बैटे हुए बुढ़े स्रोर लम्बी नाल दाड़ी बाले तोते ने एक सांख खोलकर उसकी धोर देखा। उसकी स्रोब नीव के बीज के सलान थी।

इतना ही नहीं, उसने सटपट वह आंख बन्द कर जी और ऐसे शाहिर किया मानो सो रहा हो। किर सूम्रोक को ऐसे प्रतीत हुमा मानो वह सपनी लाल दाड़ी में मुस्कराया भी। "मैं तो निरी बुदू हूं," भूक्षोक ने सपने को दिलासा दिया। मगर उसे डर

महसूस हुगा। वास्तव में ही उस खामोगी में कोई चीउ हिनती-हुनती, सरसराती ग्रीर हल्की-डी चरमर की ग्रावाज करती...

कभी रात को प्रस्तवल या मुर्गीखाने में नाइये। वहा की खायोगी आपको सानव्यंत्रकित कर देगी। मगर साथ ही वहां आपको फ्रेन्क हल्की-हल्की धावादे नुगाई देगी-पंख को कड़कड़ाहट, पुरपुराहट, तकते की परमर और कोई वारीक-सी धावाज जो मानो किसी कोई हुई मुर्गी के कठ से निकक गई हो।

"कहां होगा प्रोत्थेरो?" सूम्रोक ने फिर से सोचा। मगर इस बार वह बहुत जिन्तित भी। "मगर मात्र उसे दण्ड दिया जा चुका भीर उसके पिंजरे में उकाव विठा दिया गया होगा. तब?"

इसी समय किसी की फटी-सो प्रावाज मुनाई दी-

" सुम्रोक ! "

इसी समय उसे किसी की भारी भीर तेजी से चलती हुई सांस और कुछ ऐसी श्रावाजें सुनाई दीं मानो कोई बड़ा-सा बीमार कुला कराह रहा हो ।

"ग्रोह!"सुभोक चौंक उठी।

ज्यने उस तरक तालटेन की जिधर से झाबाड आई थी। बहां दो नाल-नाल चिंपारियां जल रही थाँ। पिंजरे में झालू के समान कोई बड़ी-सी काली प्राकृति खड़ी थी, सनाब्दों को यामे हुए, उन पर यपना सिर टिकाये हुए। "प्रोस्पेरो !" सुभोक ने धीरे से कहा।

इसी क्षण उसके दिमाग में हेगें ख्याल काँछ गये -

"वह ऐसा प्रयानक क्यों है? उसके तन पर भातू की तरह कड़े-बड़े बास जमें हुए हैं। उसकी आंखों में ताल-ताल विंगारियां हैं। उसके नाव्यून लम्बे और व्यमदार हैं। वह मंग-बड़ंग है। यह भारमी नहीं, बनमानख है..."

नुष्रोक रुषांसी हो गई।

"माज़िर नुम मा गर्द, सूचोक," इस मजीव-ते जन्तु ने कहा। "मुझे यक्नीन मा कि मैं पुन्हें देख पाऊंगा।"

"नमस्ते। मैं तुम्हें माजाद कराने आई हूं," नूबोक ने कांपती हुई आवाख में धीरे से कहा।

"मैं पिंजरे से नहीं निकलूंगा। मेरी माव्यिरी मड़ी भा पहुंची है।"

फिर से प्रारी-भरकम चौर खरखरी-सी प्रावाजें मुनाई दीं। यह जन्तु गिर पड़ा, फिर से उठा और उसने प्रपना मावा सलाखों के साथ सटा दिया।

"मेरे क़रीब धास्रो, सूद्रांक।"

मुश्रोक करीब गई। बड़ा भागनक-ता नेहरा उसकी घोर देख रहा था। निष्कय ही यह किसी इत्सान का चेहरा नहीं था। वह तो शेडिये की यूथनी जैसा तगता था। सबसे भागनक बात तो यह पिंक हम शेडिये के कानों की बनावट इत्सान के कानो जैसी थी, यखिर वे शोट-जोटे तक्क बालों से बके हुए थे।

सुप्रोक का मन हुमा कि धपना मुंह ढांप से। सासटेन उसके हाथों में हिल-डुल रही थी। इसके फलस्वरूप हवा मे प्रकाश के पीने-पीले छब्बे चमक उठते थे।

"तुन्हें मुझसे डर सगता है, सूचोक। मैं तो सब इन्सान जैसा नहीं लगता हूं। बरो नहीं! मेरे नवदीक आफो... तुम कितनी बड़ी हो गई हो। तुम बड़ी दुबनी-मतनी हो। तुन्हारा पेहरा बड़ा उदास है..."

वह नहीं मुश्कित से ही बोल था रहा था। वह नीचे ही नीचे ध्रक्तका जा रहा या भीर भावित भ्रमने पिंतरे के लकड़ी के फ़र्म पर तेट गया। वह नहीं तेची से सीस से रहा था, उसका मूंह खुला हुआ था भीर लब्बे-तन्त्रे पीने दांतों की दो कतारें दिखाई दे रही थीं।

"मेरी माखिरी पड़ी क़रीब मा गई है। मगर मैं जानता यांकि नरने से पहले तुन्हें एक बार फिर देखूंना:"

उसने बालों से भरी हुई बन्दर असी बांह फैलाकर कुछ टटोलना गुरू किया। बह शंधीरे में कुछ ढुंढ़ लेना चाहता था। तस्ते में से एक कील निकालने की धावाज हुई धीर तव वह भयानक बांह सलाकों के बीच से बाहर भाई।

इस जन्तु ने एक छोटी-सी तक्ती मागे की भोर बढ़ाते हुए कहां --

"इसे लेलो। इस से सब कुछ तुम्हारी समझ में बाजायेगा।"

नूकोक ने तक्ती अपनी जेब में छिपा ली।

"प्रोस्पेरो!" वह धीरे से फूसफूसाई।

मगर कोई उत्तर नहीं मिला।

सुम्रोक लाल टेन करीब ले गईं। जन्तुका मुंह ग्रव हमेक्स के लिए खुला रह गयाया। उसकी ज्योतिहीन प्रांखें सूप्रोक को ताक रही थीं।

"प्रोस्पेरो !" सुम्रोक के हाथ से लालटेन नीचे गिर गई। "वह मर गया! वह मर गया! प्रोस्पेरो!"

लालटेन बुझ गई।



चौथा माग



# हृधियात्साज़ प्रोस्पेरो

#### न्यारहवां सञ्जाय

#### . मिठाईघर का बुरा हाल हो गया

चिन्नियापर के जानवरों ने सून बोर पचा दिया। इसने उस सक्तरी की मींद टूट गई बिल से काटक पर हमारा परिचय हो चुका है और जिसकी तानदेन सूचीक उठा के गई थी।

जानवर चीख़-विचाड़ रहे थे, वहाड़ और पूरी रहे थे, पिंजरे की सलाखों पर जोर-खोर से अपनी हमें मार रहे थे, पत्नी पंख फड़फड़ा रहे थे ...

सल्तरी ने घरने जबड़े बजाते हुए जमुहाई ती, जंगने पर मृद्धियां जमाकर अंगड़ाई ती और आखिर होता में आया।

तव वह एक्सम चौंककर खड़ा हुआ। लालटेन ग्रायव थी। खितारे ग्रीमेन्शीमे क्रिलमिला रहेथे। चमेली की प्यारी-स्थारी खुशवू कैली हुई थी।

"बेड़ा गर्कं!"

सन्तरी ने गुस्से से पूका। उसके यूक ने गोली का सा काम किया और चमेली के एक फूल को डाल से नीचे गिरा दिया।

जानवरों का सहगान प्रधिकाधिक ऊंचा होता गया।

सन्तरी ने बृतरे का संकेत दिया। वड़ी घर बाद लोग महालें लिए उसकी भीर : पीड़ते हुए माने। सन्तरी गासियां कर रहे थे। महालें पट-पट की माताज कर रही थीं। कोई सन्तरी सपनी तसवार से सटककर विर पड़ा धीर किसी दूसरे सन्तरी की एड़ी से टकराकर उसके सपनी नाक बायल कर सी।

"कोई मेरी लालटेन चुरा ले गया!"

"कोई चिडियावर में वस माया है!"

"कोट!"

" विद्योगी !"

टूटी नाक और टूटी एड़ीवासा सन्तरी तथा धन्य सन्तरी भी ग्रंघेरे में मकालें लहराते हुए प्रनजाने गलू की खोज करने चल दिये।

मगर उन्हें विदियाधर में सन्देह पैदा करनेवाशी कोई चीज नज़र न आई।

ग्रीर प्रपने पूर्णन्यनाले मूंहों को बूब बोल-बोल कर रहाड़ रहे थे। बबर वेचैनी से बपने निजरों में इबर-उचर चक्कर काट रहे थे। तीते टीन्टी बौर टाय-टाय कर रहे थे। वे पंच कक्क़ताते हुए इबर-उचर पुरुक्त रहे थे और इस तरह उनका विवास एक बानदार रंग-दिशा हिंबीला-चा नग रहा था। उन्दर सपने सूनों पर सूत्र रहे थे। मानू मारी-मरफन सावाद में गूर्ग-गूर्ट कर रहे थे।

रोशनी बौर हो-हल्ले से जानवर बौर भी परेशान हो उठे।

सन्तरियों ने हर पिंजरे को बहुत ज्यान से देखा।

उन्हें कहीं भी कोई गड़बड़ दिखाई न दी।

उन्हें तो वह सालटेन भी नहीं मिसी जो नुम्रोक ने गिरा दी थी।

भगर प्रचानक बायल नाकवाले सन्तरी ने कहा -

"वह क्या है?" इतना कहकर उसने अपनी मधाल ऊंची की।

सभी की नजरें ऊपर को उठ गईं। वृक्ष की हरी-वरी वोटी बाकाझ की छाया में काली-सी लग रही थी। पते गतिहीन थे। बहुत ही बाल्त रात थी।

"देख रहे हो न?" सन्तरी ने ऊंची भाषाय में पूछा। उसने भ्रपनी मशाल हिलाई।

"हां। वहां कुछ गुलाबी-सा है..."

"कुछ छोटा-सा ..."

"वहां बैठा हुमा है..."

" भरे उत्सुषों! इतना भी नहीं जानते कि यह क्या है? यह तो तोता है। यह पिंजरे से उडकर यहां भा बैठा है। भोड़, इसे सैतान से आये!"

वह सन्तरी जो ब्यूटी पर वा धौर जिसने इस्तरे का सकेत दिया या होंप-सी अनुभव करता हुमा पूर वाड़ा था।

"र्से नीचे उतारना चाहिए। रही ने सभी जानवरों को परेतान कर बाता है।"
"तुम ठीक कहते हो। वुमं, चलो, चड़ो वृक्ष पर। तुन्हीं सबसे छोटे हो।"

वृत्रं वृक्ष के करीब गया। वह क्षित्रक महसूस कर एहा या।

"कपर जामो और उसे दाड़ी से पकड़कर नीचे चसीट लामो।"

तोता बड़े इलीनान दे वैठा हुमा या। यने हरे पत्तों में उसके पंख नवाल की रोजनी में खुब गुलावी नजर मा रहे दे। वूर्म ने ग्रपना टोप माथे पर झुका लिया ग्रीर ग्रपनी गुड़ी खुजलाने लगा।

"मुझे कर क्ष्मता है... तोते ऐसे बोर से काटते हैं कि नानी यादका जाती है।"

" उल्लून हो तो !"

भाषित वृत्ते वृक्ष परचढ़ चता। मगर साधी ऊंचाई तक जाकर रुका, कुछ क्षण तक ठहरा रहा और फिर नीचे उत्तर भाषा।

"मैं किसी भी हालत में यह करने को तैयार नहीं हूं!" उसने कहा।"यह मेराकाम नहीं है। मझे तोतों से लडना नहीं माता।"

इसी समय किसी की बुड़ाई-सी गुस्से से घरी धावाज जुनाई थी। कोई व्यक्ति ज्यस्त फटकटाता हुआ अंधेरे में से सन्तरियों की घोर घागा था रहा था।

"इसे मत छेड़ियेगा!" वह चिल्लाया। "इसे परेशान नहीं कीजियेगा!"

यह ध्यक्ति या चिहियाचर का मुख्य कर्मचारी। वह बड़ा विद्वान धीर धच्छा शणिविज्ञ या, धर्यात् आनवरों के बारे में वह सभी कुछ आनता था जो आनता सम्भव है।

वह सोर सनकर आग उठा था।

यह मुख्य कर्मचारी चिड़ियाचर में ही रहता था। वह बिस्तर से उठा धौर ऐसे हृइबड़ाकर माणा हुआ भागा कि रात की टोपी भी उतारना भूल गया, इतना ही नहीं, उसने घपनी नाक पर से चमकता हुआ बड़ा खटमन भी नहीं उतारा।

वह बहुत नारांज था। ऐसा स्वाभाविक ही था – कुछ फ़ीवियों ने धाकर उसकी दुनिया में बखल देने की जुर्रत की थी और घब कोई बुद्ध उसके तोते को दावी से पकड़कर नीचे बसीटना चाहता था!

सन्तरियों ने उसे जाने का रास्ता दे दिया।

प्राणिविज्ञ ने सपना सिर पीछे की श्रोर कर ऊपर देखा। उसे भी पत्तों के बीच कुछ गुलाबी-सा क्यर श्राया।

"हां," उसने कहा, "यह तोता ही है। यह पेरा तबसे घण्डा तोता है। यह बड़ा मनमोजी है। पियरे में टिककर तो बैठता ही नहीं। यह मेरा तीरा है... तीरा है तीरा!" यह उन्ने बारीक-ती सामाज में बुताने लगा। "हते यही पत्तन्य है कि प्यार-दुतार से बुताबा जाये। लीरा! जीरा! जीरा!"

बन्तरियों ने मुंह बन कर घपनी हुंबी का क्ष्यारा रोका। यह नाट-चा नुझा कूतवार कापेवाला गाउन और ज्यान पहुने था, पीछे की और किर किये या तथा उसकी राठ की दोनी का कुंदना कमीन नूम रहा था। वह नम्मे-वांग्ने क्ष्यरियों, जनती मशालों और चीक्से-चित्राहते जानवरों के बीच बना कमीय-चा स्तरीत हो रहा था। मगर सबसे दिलचरण बात तो कुछ क्षण बाद हुई। प्राणिविज्ञ वृक्ष पर चढ़ने लगा। बहुत फूर्ती दिखाई उसने इस काम में। बाहिर या कि उसे इसका झाला प्रम्यास या। एक, दो, तीन! उसके पानन के नीचे से उसका धारीवार पानामा कुछ बार दिखाई दिया और यह प्रतिक्तित दुर्जुग ऊत्तर चढ़ता चला गया। धाष्ट्रिय उसका छोटा-ता, मगर झतरलाक रास्ता तम हुआ।

"नौरां" उसने प्यार ते और मुंह में मिसरी घोनते हुए फिर ले कहा।

प्रचानक उसकी चीख़ गूंज उठी। वह चिडियाघर से बाहर पार्क और आसपास कम से कम एक किलोमीटर के फ़ासले तक सुनाई दी।

"ग्रीतान!" वह चिल्लाया।

सम्मवतः वृक्ष पर तोता नहीं, कोई राज्ञस बैठा था।

सन्तरी एकडम वृक्ष से पीछे हट गये। प्राणिबिक तेची से नीचे की छोर लुक्क चला। खुवांकिस्मती ही कहिमें कि एक छोटे-चे, मगर भवजूत तने ने उसे नीचे गिरने से बचा निया। वह वही लटककर रह गया।

काय! प्रन्य वैज्ञानिक अब अपने सम्मानित भाई को इस हात में देख पाते! नित्रवय ही वे उसके बुझापे और उसके ज्ञान का सम्मान करते हुए जान-बुझकर दूसरी ओर मृह फेर लेते! तने से सटकता हुआ उसका गाउन बहुत ही घटपटा लग रहा था।

ें सन्तरी किर पर पैर रखकर माने जा रहे थे। उनकी मधालों की लग्टें हवा में तहरा रही थी। प्रन्थेरे में ऐसा प्रतीत होता था मानो दहकते हुए प्रयालों वाले काले घोड़े माने जा रहे हों।

चिड़ियाघर में शोर कम हो गया। प्राणिविज्ञ लटका हुन्ना या, न हिलता था, न

डुलता था। मगर उघर महल में कोर मचा हुआ। या।

वृक्ष पर रहस्यपूर्ण तोते के नमूदार होने के कोई पन्न्रह सिनट पहले तीन मोटों को बहुत ही दरी खबर मिली थी।

"शहर में भारी गड़बड़ है। मजदूर बन्दूकें और फिस्तीलें लिए हुए हैं। वे सैनिकों को गोलियों का निवाला बना रहे हैं और सभी मोटों को नदी में फेंक रहे हैं।"

"नट तिबुत प्राचाद है। वह दर्र-गिर्द के लोगों को जमाकर घपनी देना तैयार कर रहा है।"

"बहुत-से सैनिक मजबूरों के मुहल्लों में चले गये हैं। वे तीन मोटों की नौकरी नहीं बजाना चाहते।"

"कारजानों की जिमनियों से धुमां नहीं निकल खा: सभी मधीनें ठप पड़ी हैं। खानिक खानों में जाकर धनियों के लिए कोयला निकालने से इन्कार कर रहे हैं।" "किसान वर्मीदारों से जूझ रहे हैं।"

मन्त्रियों ने तीन मोटों की उक्त समाचार दिये थे।

सदा की जांति इस बार की तीन मोडे सोच सोचकर मोटे होने लगे। देखते ही देखते उन में से प्रत्येक का माझ पाव कदन कड गया।

"में इसे बर्दास्त नहीं कर सकता," एक मोटे ने कहा। "में मीर बर्दास्त महीं कर सकता... मह मेरी सहम्बासित से बाहर है... मोह, मोह! मेरा बना भटा जा रहा है..."

इसी क्षण उसका बक्ते जैसां सफ़ोदकासर चटक की क्षादाज करता हमा खास गया।

"मैं मोटा होता जा रहा हूं!" दूसरा मोटा चिल्लाने सगा। "मझे बचाइये!"

तीसरे मोटे ने सुम्ब होते हुए



पहले सवाल के बारे में उन्होंने तय किया -

" नाच ! "

"नाष! नाष! हां, नाच हो। यह सबसे बच्छा ब्यायाम है।"

"बड़ी मंर की भी देर न होने दी जाये और फ़ौरन नृत्य-शिक्षक को बुलवाया जाये।वह तीनों मोटों को दैले नाच की शिक्षा दे।"

"हां, यह सही है," पहले मोटे ने कहना शुरू किया, "मगर..."



ठीक इसी समय विक्रियाचर से प्राणिविक्त की चीख सुराई दी जिसे वृक्त पर प्रपने प्यारे तोते चौरा की जगह मैतान दिखाई दिया था।

पार्क में इधर-उधर दौड़ते हुए तोग बुरी तरह हांफ रहे थे।

सबसे खूबसूरत काली और नारंगी रंग की तितिलयों के तीस ओड़े डरकर पार्क से उड़ गये।

मशालों का सागर-सा सहराने लगा। सारा पार्क धुएं की गन्छ में बूबा और दहकता हमा ऐसा अंगल वन गया जो घन्सेरे में भागा चला जा रहा हो।

जब चिड़ियाचर के काटक से कोई दस कदम का क्रासना रह गया, तो उस धोर को भागे जाते सभी लोग मचानक ही क्ल गये, मानो किसी ने उनके पैर काट बाते हों। वे सभी मुझे और चीक्टो-चिल्लाते, एक हुस्तरे के ऊपर गिरते-पढ़ते, दार्च-बायें मुहते, पीछे की धोर भाग चले। वे तभी पाने को बचाने के केर में पड़े थे। मशालें जमीन पर पड़ी थीं, उन से लच्टें निकल स्त्री भी धीर काले-काले घर्ण के बादल छा गये थे।

"भोह!"

" **माह** ! "

" बचाइये ! "

लोगों की चीख़-पुकार से पार्क में हंगामा मचा हुमा था। हवा में ऊंची उठती हुई चिंगारिया इधर-उधर भागते भीर परेशानहाल लोगों पर लाल-लाल रोशनी डाल रही थीं।

् चिडियाघर की फ्रोर से शान्त ,दृढ़ और बड़े-बड़े ऊंटम बढ़ाता हुआ। एक हुट्टा-कट्टा व्यक्ति चला मा रहा या।

इस रोज्ञानों में लात बालों भीर घमकतो हुई धाखों वाला यह व्यक्ति फटी-सी जाकेट पढ़ने प्रयानक छाया की तरह था रहा था। वह एक हाथ से चीते के गले में पड़ा हुया यह पट्टा थामे था जो उजीर के ट्रुकड़े से बनाया गया था। पीले रंग का यह पतला-सा दरिन्दा प्रयानक पट्टें से निजात पाने के लिए बेकार था। वह उछल-कूद रहा था, पुरीता था भीर किसी सुराग के शंबे पर बबर की मांति घरनी नम्बी साल जबान कभी बाहर विकासता तो कभी थन्दर कर नेता।

भागते हुए तोगों में ते कुछ ने पीछ मुक्कर देखने की हिस्मत की ती उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति पपने दूसरे हाथ में एक लड़की को उठाये हुए है वो पमकता हुया गुकाबी क्रॉक पहते हैं। लड़की छहमी-सहसी ती गुल्ते से गुरित हुए पीते को देख रही थी, चुनहरे गुकावों वाले सैंडलों को पैरों से चिपकाये थी घीर घपने दोस्त के कंग्ने से सही जा रही थी।

"प्रोस्पेरो!" भागते हुए लोग चिल्लाये।

"प्रोस्पेरो! यह तो प्रोस्पेरो है!"

"बचाइये!"

" गुक्तिया ! "

"गुकिया!"

मब प्रोत्मेरो ने दरिन्दे को छोड़ दिया। चौता पूंछ हिलाता धौर बड़ी-बड़ी छलाँगें मारता भागते हुए लोगों के पीछे दौड़ चला।

नुष्योक हथियारताब के कंडे से नीचे उतर गई। दोक़ते हुए लोग वास पर बहुत-सी पिस्तील गिरा गये थे। सूमोक ने तीन पिस्तील उठा लीं। उठने दो पिस्तील प्रोत्मेरों को दे वी सीर एक बुद ले ली। पिस्तील उठके कर की साधी लम्बाई के बरावर थी। नगर वह उठा काली और चनकती हुई लाक हस्तेपाल करना जानती थी। उसे सरकत में पिस्तील के निजाना लगाना दिखाला गया था।

"बाम्रो चलें!" हविधारसाच ने मादेव दिया।

मार्ककं धन्दर क्या हो रहा था, इस बात में उन्हें कोई दिलवस्थी नहीं थी। उन्होंने इस बात की घोर भी ज्यान नहीं दिया कि चीता वहां क्या गुरू खिला रहा था।

उन्हें तो महल में से निकलने का मार्ग दूंडना था। उन्हें तो यहां से बच निकलना था। वह बांछित देग कहां है जिसकी तिबुल ने चर्चा की थी? वह रहस्यपूर्ण देग कहां

है जिसके द्वारा गुम्बारे वेचनेवाला वच निकला घा?

"रसोईबर की म्रोर! रसोईबर की म्रोर!" रास्ते में मधनी पिस्तौल हिलाते हुए सुम्रोक चिल्लाई।

वे बिल्कुल फ्रांचेरे में झाड़ियों के बीच से मागे जा रहे थे, सोये हुए पश्चियों को जगाते हुए। फ्रोह, सुक्षोक के बढ़िया फॉक की धव कैसी दुर्गति हो गयी थी।

"किसी मीठी-मीठी चीख की गन्य था रही है," जगमगाती हुई खिड़कियों के नीचे रुकते हुए समोक ने कहा।

्रूसरों का व्यान अपनी घोर बाक्षित करने के लिए लोग साम तौर पर उंगली उठाते हैं। मगर सुघोक ने इस समय उंगली की जगह पिस्तोल ऊपर उठाई।

हत्तरी इनके पीछे मार्ग मा रहे थे। सगर ये दोनों वृक्त की पोटी पर जा पढ़े थे। वे पतक सपकते में खिड़कियों की छूती बालों के सहारे मुख्य खिड़की में जा पहुंचे थे। यह बही खिड़की थी जिसमें से एक दिन पहने गब्बार वैचनेवाला मीतर जा पहांचा था।

यह मिठाईवर की खितकी थी।

बेशक रात काफ़ी या चुकी थी और ख़तरे का संकेत दिया जा चुका था, फिर भी यहां खूब और-जोर से काम हो रहा था। तभी हलवाई भीर सफ़ैर डोप पहले उनके सहायक पूरत छोकरे इधर-उधर बौड़-धूग कर रहे थे। वे उत्तराधिकारी टूट्टी की गुड़िया के लौटने की खूजी में अपने दिन के बाने के लिए फलों की एक विजय पैती तैयार कर रहे थे। इस बार उन्होंने केक न तैयार करने का उन्होंना किया था। इस बात का भला कैसे यकीन हो सकता था कि फिर कोई उड़ता हुआ मेहमान कहीं या धमकेगा और ज़ांतीसी कीम तथा अपनुत मूरलों का सत्यानाय नहीं कर बालेगा।

सिछाईकर के बीजोंबीज एक बड़े-ते टब में पानी जबल रहा था। सभी भोर समेद भाग का बादल-सा छाया हुआ। था। इसी बादल की छाया में रखोइये-छोकरे मील मना रहे थे- जैसी के लिए फल काट रहे थे।

हां तो... पर तभी साप के बादल और मौज-मेले में से हलबाइयों ने एक स्थानक दस्य देखा।

बिड्की के बाहर बाखार्यें जोर से हिलीं, पत्ते ऐसे ही सरसराये जैसे कि तूकान आर्ने के पहले और फिर खिड़की के दासे पर दो व्यक्ति नचर प्राये— नाल बानों वाला देव और एक बालिका।

"हाथ उठामो!" प्रोत्पेरो ने कहा। उसके दोनों हायों में पिस्तौलें थीं।

"खबरदार, कोई भी भ्रपनी जगह से न हिले!" भ्रपनी पिस्तौल ऊपर करते हुए समोक ने ऊंची भ्रावाज में कहा।

प्रोस्पेरी भौर सुम्रोक को मपना मादेश दोहराने की बावस्थकता नहीं हुई। दो वर्जन सफेट मास्तीने ऊपर को उठ गई।

इसके बाद पतीले इखर-उखर फेंके जाने सये।

चमकते हुए तीयों और तांबे, प्यारी-प्यारी और मीठी-मीठी गन्छवाली मिठाईघर की दुनिया का मब मन्त हो गया था।

हिषयारसाव बढ़े देन की तलास कर रहा था। सिर्फ़ उसी के मिलने पर खुब उसकी भीर उसकी नन्दी-सी मिल की जान वच सकती थी जिसने उसे बचाया था।

उन्होंने बर्तनों को जनट-मनद दिया, कहाहियों, बोंगियों, तस्तरियों बीर प्लेटों को इंबर-जबर फेंक दिया। सीसे जनकाति हुए इन्हों पर गिर रहे थे; झाटा सफ़ेर बारक नक्तर उद रहा था — पहारा रिगस्तान की रेतीनी सांधियों की माति; तभी धोर बादाम, किसीमत सीर वेरियों का सुकान बरमा था; ऊंचे ताकी से शकर जन-प्रपातों से समान नीचे गिर रही थी; कर्यों पर फेता हुया मीठा बर्चन टबनों को छू रहा था; पानी इंग्डियाला था, फत इक्सर-जबर उछन रहे थे, ताबे के देरों बर्तन इचर-जबर सुकुक रहे थे... क्यों कुछ उचन-पुथन हो गया था। क्यों-क्यों सपने में ऐसा होता है भीर चूंकि यह समान ही कि यह सपना ही है यो सारमी मनमानी कर सकता है।



"मिल गया!" सुधोक चिल्लाई। "यह एहा!"

जिस चीज की उन्हें तसाम थी, वह मिस गई थी। देव का उक्कन टूटी-सूटी चीजों के देर में जा मिसा था। वह चिपचिषे सास, हरे और पीसे सर्वत में जा निरा था। प्रोक्षरी को तस्त्रीन देव दिखाई दिया।

"जस्वी करो!" सुम्रोक चिल्लाई। "तुम चलो, मैं तुन्हारे पौछे-पीछे माती हूं।" हवियारक्षाच देग में उतर गया। जब वह उसके मीतर जाकर ग्रायब हो गया तो

उसे मिठाई चर के लोगों का शोर सुनाई दिया।

सूचीक देग में उतर न पायी। चीता पार्क और महल में झातक फैलाने के बाद यहां झा पहुंचा था। सन्तरियों की गोलियों ने उसे जहां-तहां से बायल कर दिया था, वहां-तहां उसके तन पर जून के ताल सब्बे लये हुए थे।

हलबाई एक कोने में सिमट गये। सूम्रोक को मपनी पिस्तौल का स्थान न रहा और उसने चीते पर एक नावपाती फेंकी।

चीता सिर के बन प्रोक्तेरों के पीछे देग में कूदा। वह शंधेरी धौर तंग सुरंग में उसके पीछे-पीछे लुढ़कता गया। उसकी पीली पूछ देव से बाहर हिसती-बुनती नवर धा रही थी। फिर वह भी गायब हो वहाँ।

सूबोक ने हायों से बार्खेदांप लीं।

"प्रोत्पेरो ! प्रोत्पेरो !" वह चीख़ उठी। हतवाइयों के पेट में हंती के मारे वस पड़े जा रहे वे। इसी समय सन्तरी मिठाईपर

में घा पहुंचे। उनकी वर्डिया तार-तार चीं, उनके चेहरों पर खून नवर घा रहा या घीर उनकी फिस्तौनों से यूमां निकल रहा था—वे चीते से जूसते रहे थे। "प्रोस्पेरो तो घव विन्दा नहीं बचेगा! चीता उसके टुकबे-टुकबे कर ठालेगा! घव

"प्राप्त्यरा ता भव जिन्दा नहा बचना! चाता उसक टुकड़-टुकड़ कर ठालगा! भव मेरे लिए सब बरादर हैं।तुम लोग मुझे गिरफ़्तार कर सकते हो।"

सूचोक ने बड़े इत्वीनान से अपनी बात कही। बड़ी-सी पिस्तौल धाने उसका छोटा-सा हाथ उसकी बग्रल में लटक रहा था।

तभी गोली दगी। प्रोस्पेरों ने सूरंग में श्रीते पर गोली बलाई बी।

तत्वरी देव के इंदीपर जमा थे। बरस्त की सील उनके बूटमों को छू रही थी। एक सन्तरी ने देग में हांका। फिर उनने हाथ मन्तर शतकर हुछ बाहर बीचने की सोवित की। दो बीर सन्तरियों ने मदद की। उन्होंने बोर लगाया घौर गरे हुए थीते को, जो चीने में फंसा हुमा था, पंछ से पककर बाहर बीचा।

"वह मर चुका है," एक सन्तरी ने माथे का पसीना पोंछ्से हए कहा।

"वह जिल्ला है! वह जिल्ला है! मैंने उसे बचा दिया! मैंने जनता के मिल्ल की जान बचा की है!" ऐसे खुड़ा हो रही यी सुम्रोक, बेचारी छोटी सुम्रोक, जिसका फ़ॉक फटा हुया था स्रीर जिसके सैंडलों भीर बालों में लगे हुए सुनहरे गुलावों का बुरा हाल हो गया था।

खुशी के मारे उसके चेहरे पर सुर्खी मा गई थी।

उसने घपने मिल नट तिबुल द्वारा सौंपा नया कार्यभार पूरा कर दिया था -- उसने हपियारताज प्रोस्पेरो को बाजाद करा दिया था।

"हां, तो घव हम भी देखेंगे," सुम्रोक को हाय से पकड़ते हुए एक सन्तरी ने कहा, "मब हम भी देखेंगे कि सुम्हारा क्या होता है, मगहर गुड़िया! देखेंगे..."

"इसे तीन मोटों के पास ने चलो ..." "वे तन्हें मौत की सजा दे देंगे।"

"उल्लू," परने फ़ॉक की गुनाबी तैस से जरबत का खब्बा पाटते हुए सूचोक ने इप्पीनान से कहा। यह खब्बा उसके फ़ॉक पर तब लगा या जब प्रोस्पेरों ने निठाईपर में तीब-कोड की थी।

## **वारहर्वा श्रव्याय** नत्य-शिक्षक एक-दो-तीन

भींक प्रव युविया नहीं रही थी। उतका क्या हुमा, फिलहात हम हमके बारे में कुछ
त नहीं जानते। इसके मताबा हम सभी यह भी स्मन्ट नहीं करेंगे कि बृक्ष पर किस किस्स
का तोता बैठा था; बूढ़ा प्राणिविक्ष जो साथद सभी तक रस्ती पर मुखने के लिए डाली
गई कमीज की साँति लटका हुमा था, इतना मधिक क्यों डर गया था; हथियारसाज
प्रोस्पेरों केसे पिजरे से विकल माया, चीता कहां से माझ और सुप्रोक हथियारसाज के
क्षेत्रे में नेरे जा उटी; वह प्रापनक नजु क्या था जिसने इत्सानी मायाउ में सुप्रोक से
बातचीत की, उसके हारा जूमीक की दिया गया तकड़ी का दुकड़ा कैता था, और
बह जन्द नपर क्यों गया था...

समय साने पर इनमें से प्रत्येक गूरवी सुलझ जायेगी। में भाषको विश्वास विलासा है कि कहीं कोई करिसमा नहीं हुआ और हर चीक का ठोस कारण था।

इस समय बुबह का बक्त है। याज तो प्रकृति बहुत ही निवार उठी है। प्रकृति के इस जोवन का एक कुमारी बुविधा पर, जिसकी मुख्य बकरी से निवर्ता-बुनती थी, ऐसा स्रतर पड़ा कि उनके सिर में बचयन से खुनेशाला वर्ष ग्रायक हो गया। इस बुबह को ऐसी गढ़न की हवा थी। वृक्त सरस्रा नहीं रहे थे, बच्चों की सी कृशीमरी यानाच में गा रहे थे। ऐसी सुबह को हर कोई नाचना चाहता है। इसलिए इसमें प्राप्तवर्थ की कोई बात नहीं कि नत्य-शिक्षक एक-दो-तीन का हॉल लोगों से बचाखन मरा हमा था।

बाहिर है कि भूबेरेट तो कोई नहीं नाचता। यदि मन भारी हो, तब भी कोई नहीं नाचना चाहता। मार भूखे और दुखी केवल नहीं से जो माल मज़रूरों के मुहल्लों में तीन मोटों के महल पर फिर हे डाबा बोतने के लिए जमा हो रहे थे। मार बोल-कैसे, मनी महिलाये भीर रेटुमां तथा चिनतों के बेटे-बेटिमां झूब मने में बे। उन्हें हर बात की खबर नहीं में कि नट तिन्तन गरीकों और भूखे कारीमरों में फ्रीज तैयार कर रहा है। उन्हें नहीं मालूस बा कि छोटी-ती नर्टकी सूमोक ने हमियारताब प्रोत्मेरों को माजाद करा रिया है जिसकी जनता को बेहद वकरत थी। नगर में हो रही हसचस को वे बहुत महत्व नहीं बेते थे।

"वह सब बकवास है! "एक प्यारी-ती, मगर तीखी नाकवासी नवाबवादी ने नाच के सैंडल तैयार करते हुए कहा। "प्रगर दे फिर से महल पर हल्ला बोलेंगे तो सैनिक उन्हें पिछली बार की तरह पीसकर रख देंगे।"

"यकीनन!" एक जवान बाके-छैले ने सेब खाते और धपने फांक कोट की जांच करते हुए खिलखिलाकर कहा। "इन खनिकों धौर गन्दे-मन्दे कारीगरों के पास न तो बन्दूकें हैं, न पिस्तीयों धौर न ही तलवारें। दूसरी ठरफ सैनिकों के पास तो लोग गां है।"

खाते-पीते और निष्यन्त तोगों के बोड़े एक-दो-तीन के घर वले बा रहे थे। उसके घर के दरवाजे पर यह साइन-वीर्ड नगा हुआ। था –

> नृत्य-शिक्षक, श्रीमान एक-दो-तीन केवत नृत्य हो नहीं, बस्कि नवाकत, मक्रासत, कुर्तिभयम, सिन्टाप्सर और बीयन के प्रति कायमध्य होने को भी शिक्सा वेता है। वस नृत्यों की क्रोस

## पेशगी ली जाती है

गोल होंन के महरांने तकड़ी के मुन्दर जर्म पर एक-दी-दीन वपनी कमा विकार रहा था। वह काली बांडुरी तथा रहा था। इसे तो करियमा ही कहना चाहिए कि वह उसके होंजों से नगी रहती थी। कारण कि वह लैंब के कज़ों और सक्टेंब गर्म रहतानों वाले अपने हायों को नगातार हिलाता जा रहा था। वह बार-बार कुकता, मुक्कों बनाता, फॉर्बे मुमाता भीर ताल के साथ जूते की एड़ी बजाता भीर रह-रहकर दर्गण की भोर भागा जाता। वह वर्गण में भपना रूप निहारता, इस बात की जांच करता कि उसके तन पर जहां-तहां बंधे रिवनों की गांठें तो ठीक-ठाक हैं, उसके फुलेल लगे बात तो चमक रहे हैं...

जोड़े नाच रहे थे। उनकी संख्या बहुत प्रक्षिक थी भौर वे पसीने से तर-व-तर थे।ऐसा सगताथा मानो कोई बहुत ही बढ़िया रंगतवासा, मगर बददायका सोरवा तैयार हो रहाहो।

इस गारी भीड़ में चनकर लगाता हुआ कोई नांका-छना या कोई नुन्दरी कभी तो बड़े-बड़े पत्तों वाले सलयम जेवी दिखाई देती, कभी पत्तागोनी के पत्ते जैती या फिर ऐसी ही कोई समझ में न भानेवाली, रंगीन भीर भवीव-सी बीच लगती, जो सोरबे से प्ररी तस्तरी में नवर भा सकती हो।

एक-दो-तीन इस सोरवे में कलकुल जैसालग रहा था। ऐसा तो इसलिए और भी प्रधिक सही था कि वह लम्बा, दुवता-पतसा और लचीला था।

भाह, प्रगर नुष्पोक इन नृत्यों को देखती तो उसे बरबस हंसी था जाती। उसने जब भूक नाटक 'बुदू बादसाह' में पतानोभी की सुनहरी गांठ की यूनिका घदा की थी, वहतब भी कहीं बढ़िया नाची थी। फिर उसे तो नाचना भी पतानोभी की गांठ की तरह था।

नाच की यह महफिल जब धपने रंगपर झाई हुई थी तो जमड़े के खुरदरे दस्तानों से इकी तीन वही-बड़ी मृद्धिमों ने नृस्य-विक्षक एक-दौ-तीन का दरवाजा जोर से खटखटागा।

ये मुद्वियां देखने में मिट्टी के जगों जैसी प्रतीत होती थीं।

"गोरवे" का नाच वन्द हो गया।

पांच मिनट बाद नृत्य-शिक्षक एक-दो-तीन को तीन मोटों के महल में ले जाया गया।

तीन सैनिक उसे लेने बाये थे। उनमें से एक ने उसे बपने घोड़े पर बिठा लिया — पूंछ की भोर उसका मूंह करके, बानी एक-दो-तीन उस्टी दिशा में सबारी कर रहा था। बुसरे सैनिक ने उसका गरों का बढ़ा-सा बक्सा उठा लिया। उसमें बहुत-सी चीचें समा सकती थी।

"धाप सनझते ही हैं कि मेरे लिए कुछ सूट, वाख्यनन धौर विग, स्वर-लिपियां तथा मनपसन्य गीत अपने साथ के जाना विज्ञुक बक्तरी हैं, "एक-बौ-सीन में जाने की तैयारी करते हुए कहा। "कीन जाने, नुझे कितने विगों तक महन्व में रहना पढ़े। में तो नक्षासत मीर खबकरती का दीवाना हूं भीर इसीनिए सनसर रूपवे बदलता रहता हूं।"

नाचनेवाले जोड़े घोड़ों के पीछे-पीछे दौड़े, उन्होंने रूमात हिलाये धौर एक-दो-तीन के सन्मान में नारे लगाये।

नूरज माकास में ऊंचा उठ चुका था।

एक-दो-तीन इस बात से खुध था कि उसे महल में बुलाया गया था। उसे तीन मोटे इसलिए पसन्द ये कि सभी अन्य मोटों और धनियों के बेटे-बेटियों को वे अच्छे लगते थे।



क्षनी स्नादनी जितना प्रधिक धनी होता या, एक-दो-तीन को वह उतना ही प्रधिक प्रच्छा लगताथाः।

"बात बर घनत है भी ऐसी हो," वह सोचता, "गरीबों ने मुझे घना लाग हो क्या है? वे नाचना-वाधना तो सीखते नहीं। वे तो हमेशा काम-काज में बुटे खते हैं और उनके पात पैसे भी कभी नहीं होते । जहां तक बनी व्यापारियों, बनी बाते-चीनों और महिलाओं का सम्बन्द है, उनके पात हमेशा डेरों पैसा होता है और करने-घरने को कुछ थी नहीं।" जाहिर है कि एक-दो-दीन अपनी घनक के मुसाबिक बहुत समसदार था, मगर हमारी

वृष्टि में बुद्ध।

"बड़ी बेवकूफ है वह सूपोंक!" नन्हीं नर्तकी का स्मरण करते हुए वह हैरान होता।
"वह गरीबों, फ्रींजियों, कारीगरी और फटेहान बालकों के लिए क्यो नाचा करती है? वे तो उसे बस जब कीटियां ही बेठे होंगे।"

स्पष्ट है कि भंगर इस बुद्धू एक-दो-तीन को यह मानून होता कि उस नन्ही-ती नतंकी ने ग़रीबों, कारीगरों और फटेहान बातकों के नेता — हणियारसाद प्रोस्पेरी — को बचाने के लिए प्रपनी जान की भी बाजी लगा दी, तो उसे और भी मधिक हैरानी होती।

पोड़े सरपट दौड़े जा रहे थे।

रास्ते में बहुत-ही मजीब घटनाएं बदों। दूरी पर नगातार गोतियां दग रही थी। बरों के दरवाजों पर उत्तिजत लोगों की चीड़ जमा थी। कभी-कमार हाथों में पिस्तीलें तिये हुए दो तीन कारीगर भागते हुए सहक पार करते ... ऐसा प्रतीत हो सकता है कि दूकानदारों के लिए साब हाथ रंगने का सबसे बरिया दिन था। मार उन्होंने तो बिहुकियां बरद कर ती चीं सीर झरोबों के साथ सपने चबाँचड़े चमकते हुए गाल सटाकर बाहर देख रहे हैं। भिष्म-भिष्म लोगों की उदानी एक के बाद एक मुहन्ते में यह खबर मुदेवती जा रही थी-

" प्रोत्पेरो ! "

" प्रोस्पेरो !"

"वह हमारे साथ है!"

"हमा-रे सा-व है!"

रह-रहकर कानू से बहुर होते भीर क्षाण उपनते थोड़े पर सवार कोई भानक तेवी से गुबरता। बन-तब कोई मोटा हांचता हुचा किसी सदक पर से मानता हुचा जाता। उसके सान्यामें सान बालो वाले नौकर होते जो सपने मालिक की रक्षा करने के लिए हाणों में साटियां लिये रहते।

एक जगह नौकरों ने धपने मातिक की रक्षा करने के बजाय अप्रत्याधित ही उसकी पिटाई कर डाक्षी। इससे सारे मृहस्ले में खूब कोर मचा।

एक-दो-सीन ने मुक्त में तो यही समझा कि वे लोग खोफ़े को झाड़कर उसकी धूल-मिट्टी निकाल रहे हैं।

नौकरों ने प्रथने मोटे स्वामी को कोई तीन वर्जन सीटियां लगाई। फिर बारी-बारी से उसपर यूका, एक दूबरे के वसे में बांहें डालीं और सीटियां हिमाछे तथा यह जिल्लाछे इस कोई भाग बसे-

ें तीन मोटे मुद्दादाद ! हम धनियों की नौकरी नहीं दजाना चाहते ! जय जनता !" इसी बीच लोग लगातार चिल्लाले रहे∽

" प्रोक्षेरो ! "

" प्रो-स्पे-रो ! "

थोड़े में यह कि बहुत ही मयावह वातावरण या। हवा में बास्ट की गन्ध फैली हुई थी। प्रांखिर प्रक्तिम घटना घटी।

दस सैनिकों ने अपने उन शीन साथियों का रास्ता रोक लिया जो एक-दो-तीन को लिये जा रहे थे। ये पैदल सैनिक वे।

"रुक जाफो!" उन इस में से एक ने कहा। उसकी नीली घांचें गुस्से से जल रही। मीं। "कौन हो तम मोग?"

" ग्रंथे हो क्या?!" उस सैनिक ने भी ऐसे ही मुस्से से पूछा जिसके पीछे एक-दो-तीन कैंडा था:

सैनिकों के बोहें जो पूरी ताकत से बीड़े जा रहे थे, अब काबू से बाहर हो रहेथे। उनके साथ हिल रहे थे। नृष्य-शिक्षक एक-दी-तीन की टांगें भी बर से हिल रही थीं। यह कहना मुक्तिल है कि साथ ज्यादा छोर से हिल रहे थे वा नृष्य-शिक्षक की टांगें।

"हम तीन मोटों के महल के सैनिक हैं।"

"हम महल में पहुंचने की जल्दी में हैं। फ़ौरन हमारा रास्ता छोड़ दीजिये!" तब नीली फ्रांखों वाले सैनिक ने अपनी पिस्तील निकास ती और कहा —

"प्रगर यही बात है तो अपनी पिस्तीलें और तलबारें हमारे हवाले कर दो। सैनिकों के सस्तों को केवल जनता की सेवा करनी चाहिए, तीन मोटों की नहीं!"

इन दस के दस सैनिकों ने घरनी पिस्तीनें निकाल तीं घीर पुड़बवारों को घेर निया। पुड़सवारों ने घी सपने शस्त्र सम्प्रवाल लिये। एक-दी-तीन बेहोण होकर घोड़े से निधित जा गिरा। कव उसे होण प्राया, यह ठीक-ठीक कहना मुप्पितन नहीं। मपर इतना निधित है कि ऐसा तभी हुया जब उसे तेकर जानेवालों घीर उन्हे रोकनेवालों सैनिकों के बीच नड़ाई ख़स्स हो गई। मायद रोकनेवालों की ही निजय हुई थी। एक-दी-तीन ने प्रपत्ते निकट उसी

"खुन," एक-दो-तीन सांखें मृदते हुए बुदबुदाया।

सैनिक को पढें पाया, जिसके पीछे वह बैठा था। यह सैनिक गरा हुआ। था।

पड़ी प्राः बाद उसने जो कुछ देखा, उससे तो उसके दिल को बहुत ही ओर का धक्का

उसका गत्ते का बक्ता टूटा पढ़ा था। उसका तारा माल-मता बाहर निकला हुयाथा। उसके बढ़िया सूट, गीत और विग सड़क की धूल चाट रहे थे...

" बाह् ! "

सड़ाई की गर्मागर्मी में उस सैनिक ने वह बक्सा नीचे फेंक दिया था। वह पत्यरों पर गिरकर टूट गया था। "बाह! बाह!"

एक-यो-तीन अपने माल-मते की झोर लफ्का। उसने पागलों की तरह सपनी बास्कटें, इसेंक कोट, जुराबें और सस्ते, मगर पहली नजर में मुक्तर विकास देनेवाले बस्तुमों से सखे हुए नूतें समेटे बीर फिर से वसीन पर बैठ गया। उसके दुख की तो कोई सीमा ही नहीं थी। सभी पीचें, उसकी सभी पोमार्कें ज्यों की त्यों मिल गई बी, मगर बुख्य की खायब थी। इसी बीच अबकी एक-दी-तीन बपनी पास-रोटी जैंबी मुद्विमां मीने झाकाल की भोर उनसे बी या, तीन पुरस्वार बहुत हो तेवी से मोड़े दोड़ाते हुए दीन मोटों के महत्व की भोर बहै जा रते थे।

इनके बोड़े नहाई होने के पहले उन चुनसवारों के कब्बे में वे वो नृत्य-सिवक एक-दो-तीन को अपने साथ ने आ रहे थे। लड़ाई के बाद उन तीन सैनिकों में से एक मारा गया या और बाकों तो ने आपलसमर्पण कर दिया था। वे भी बनता के पक्ष में हो गये थे। उसी समय विजेताओं को एक-दी-तीन के टूटे हुए दक्सों में मनसन के टूकड़े में सिपटी हुई कोई सुनावी चीब मिली। तब उन दस में ते तीन औरन छीने हुए बोड़ों पर उड़मकर सवार हो गये और उनके चोड़े हजा से बातें करने लगे।

सबसे मागे-मागे या नीली मांखों दाला सैनिक। बहु मसमल के टुकड़े में लिपटी हुई कोई गुलाबी चीज मपनी छाती के साथ चिपकाये था।

रास्ते के लोग एक घोर को हट जाते थे। बैलिक केटोप पर लाल फीता बंधा हुआाया। इसका घर्ष या कि वह जनता की घोर हो गया है। इसीजिए रास्ते में मिलनेवाले लोग (धगर वे मोटे या थेटू नहीं ये) उसके पास से गुवरले पर तालिया बजाते। मगर धौर से सिनिक की घोर देखने पर वे हक्के-बक्के रह जाते। कारण कि सैनिक जो बंडल घपनी छाती से चिपकाये था, उसमें से एक बालिका को टार्में सटक रही थीं। बालिका घपने पैरों में सुनहरे गुलावों के बक्कुयां वाले गुलावी सेडल पहने थी...

### तेरहवां ग्रम्याय

## विजय हुई

मा सभी हमने उन सलाकारण नातों की चर्चा की है वो उस मुबह हूर्र मी। सब हम बरा पोछे लोटकर उस रात का उल्लेख करेंगे को इस मुबह के पहले बीती। वैसा कि सार जानते ही हैं उस रात को भी मुख कम सनहोगी नातें नहीं हुई थीं। इसी रात को हरियगरसाज प्रोत्सेरो तीन मोटों के महल से भागा था घौर सूमोक रंगे हायों गिरफ्तार कर सी गई बी।

इसके अलावा इसी रात को तीन बादमी ढकी हुई नालटेनें निए हुए उत्तराधिकारी टड़ी के सोने के कमरे में बाये थे।

यह घटना उस समय से लगमग एक घट्टे बाद घटी जब हमियारलाज प्रोत्पेरों ने महत्त के मिठाईघर में तूजान मजाया धीर सैनिकों ने सूम्रोक को सुरंग के नजदीक गिरफ़्तार किया।

उत्तराधिकारी के सोने के कमरे में मन्धेरा या।

वड़ी-बड़ी खिड़कियों में से सितारे झांक रहे थे।

तड़का गहरी नींद सो रहा था, धीरे-धीरे और चैन की सांस लेता हुआ।

कमरे में बानेवाले तीनों व्यक्ति बपनी सालटेनों की रोबनी खिपाने की घरसक कोशिस कर रहे थे।

उन्होंने क्या किया, यह हम नहीं जानते। सिर्फ उनकी कानाफूसी कुनाई देती रही। सीने के कमरे के दरवाजें पर पहुरा देनेवाला सन्तरी ऐसे खड़ा रहा मानो कुछ हुमाही नही।

सम्भवतः उत्तराधिकारी के शयन-कक्ष में मानेवाले इन तीनों व्यक्तियों को यहां झाने का कुछ विशेष मधिकार प्राप्त था।

यह तो प्राप जानते ही है कि उत्तराधिकारी टूट्टी के क्रिक्षक दिलेर लोग नहीं थे।
यूकियावाली घटना तो प्राप भूले नहीं होंगे। बाव में जब वह मर्थकर काण्ड हुमा था, जब
सैनिकों ने गूड़िया के तन में तलबारें घुवेड़ी थीं, तो बिश्तक का कैसे दम निकल गया था।
मापको याद होगा कि तीन मोटों के सामने इस काण्ड की चर्चा करते हुए शिक्षक की कैसे
पिम्मी बड़ा गई थी।

इस बार जो शिक्षक इयूटी पर या, वह भी ऐसा ही बुजदित साबित हुमा।

जब ये तीनों प्रपरिचित लोग सालटेनें लिये हुए शयन-कल में आये तो शिक्षक कमरे में ही था। उत्तराधिकारी की नींद में कोई बुक्त न पड़े, वह इसी बात की देखशाल करने के लिए बिड़की के पास बैठा था। इसलिए कि कही सोख न लग आये, वह सितारों को देखता हुआ ब्योकशास्त्र की अपनी आफकारी को ताजा कर रहा था।

मगर इसी समय दरवाजा चरमरांचा, रोतनी हुई और तीन रहस्वपूर्व प्राकृतियां कमरे में नवर आहे। शिवक प्राराम-कुर्वी में दुवक गया। उसे सबसे स्वादा फिक तो इस बात मेंत कहीं उसकी तस्वी शाक उसका मंत्राओड़ न कर दे। बात दर प्रसास मी भी कुछ ऐसी हो। दिलारों से सिलमिनाली खिड़कों को पुष्ठमूनि में यह धनूठी नाक एकवन स्थाह नवर आने कभी थी भीर इसको सोर औरन स्थान जा सकता था। मगर इस कायर ने यह सोचकर प्रपने दिल को तसल्ती दी — "बायर वे इसे धाराम-कृसी के हत्ये की सजावट या सामनेवाले पर की कार्निस ही समझेंगे।"

लालटेनों की हत्की पीली रोजनी में कुछ-कुछ नजर बाती हुई ये बाकृतियां जलराधिकारी के पलंग के करीब मार्बं!

"ठीक है," कोई फु<del>सफुसा</del>या।

"सों रहा है," दूसरे ने कहा।

" सी !"

"परेशानी की कोई बात नहीं। वह गहरी नींद सो रहा है।"

"तो काम शुरू कीजिये।"

कोई चीज छनकी।

शिक्षक को उन्हें पसीने भागये। उसे लगा कि बर के मारे उसकी नाक लम्बी होती जा रही है।

"तैयार है," कोई फुसफुसाया।

"तो शरू कीजिये।"

फिर से कोई चीज छनछनाई, किसी तरल पदार्थ के बोतल में डालने की आवाज हुई। छचानक फिर से छामोची छा गई।

"कहा डाला जाये इसे?"

"कान में।"

"वह करवट लेकर सो रहा है। यह स्थिति प्रधिक प्रनुकूल भी है। डालिये कान में..."

"मगर बहुत साबधानी से। एक-एक बुंद करके।"

"ठीक दस बूदें। पहली बूद बहुत रूप्डी लगेगी, मगर दूसरी बूद डालने पर कोई प्रमु-मूर्ति नहीं होगी, क्योंकि पहली बूंद कौरन प्रसर करती है। उसके बाद तो कुछ महसूस ही नहीं होता।"

"इस तरल पदार्थको ऐसे बालने की कोशिस कीजिये कि पहली मीर दूसरी बूंद के बीच वक्का न पढने पाये।"

"वरना सङ्का ऐसा धनुभव करेगा मानो किसी ने वर्फ़ छुमा दी हो बौर जाग जानेगा।"

"शी! तो जलता हं... एक, दो!"

श्रीर अब विक्षक ने पोल्त के फूलों की तेख गण्ड अनुभव की। यह गण्ड सारे कमरे में फैल गई थी।



"तीन, पार, पांच, छः..." किसी ने धीमी मामाज में जल्दी जल्दी गिनती की। "बात दीं दस बंदें।"

"मज पह तीन दिन तक गहरी नींद सोया रहेगा।"

" बौर उसे यह मालूम ही नहीं हो सकेगा कि उसकी गुड़िया का क्या हुआ।..."

"उसकी तभी पांच खुलेगी जब सब कुछ कुत्म हो चुका होता।"

"बरना यह रोने और पैर पटकने लगता। तब तीन मोटे मजबूर होकर लड़की को माफ कर देते और उसकी दिन्दगी बख़ा देते..."

ये तीनों प्रजनवी चले गये। तव कांपता हुआ किसक उठा। उसने नारंगी रंग के कूल की तरह जलनेत्राला छोटा-सा राजि-दीप जलाया और पलंग के करीब घाया।

उत्तराधिकारी टूडी लैंकवाली जुन्दर रेकमी चादर घोड़े हुए तो रहा या, छोटा-का मगर रोचीला-का प्रतीत होना हुया। यस्तव्यस्त मुनहरे वालों बाला उसका क्षिर बड़े-बड़े तकियों पर टिका हुमा या। शिक्षक मुका और उसने लैम्म को लड़के के पीले चेहरे के करीब किया। छोटेन्से कान में तरल पवार्य की बूंद ऐसे चमक रही थी मानो सीप में मोती।

बूंद में से सुनहरी भौर हरी भाषा एकसाथ ऋतक दिखा रही थी।

शिवक ने कनिष्ठा से इस तरल पदार्थ को छुन्ना। छोटे-से कान से बूंद ग्रायव हो। गयी, मगर शिवक की सारी बांह वर्ज़ की तरह सर्व हो गई।

लड़का गहरी नींद सो रहा या।

कुछ यथ्टों के बाद उस सानदार लुक्ह का धारण्य हुआ। जिसका हम पीछे वर्षन कर चुके हैं।

यह तो हमें मासून ही है कि उस मुख्ह को नूख-शिक्षक एक-दी-तीन के साथ क्या बीती थी। नगर हमारे लिए यह जानना कहीं अधिक दिलवस्य है कि इस सुबह को सूचीक का क्या हुआ: हमने उसे तो बहुत ही प्रयानक दिवति में छोड़ा था!

गुरू में तो यह तय किया गया कि उसे तहकाने में डाल दिया जाये।

"पर यह तो बहुत झंझटवाली बात होगी," सरकारी सलाहकार ने कहा। "हम झटपट उस पर न्यायपूर्ण मुकदमा चलाकर उसे सखा दे देंगे।"

"हां, यह ठीक है। लड़की को लेकर ज्यादा झंझट करने की उकरत नहीं है,"तीन मोटों ने सहमति प्रकट की।

मगर धापको यह नहीं मूलना चाहिए कि तीन मोटों को चीते से बचने के लिये भागते समय बहुत परेशानी हुई थीं। इसलिए यह उरूरी था कि वे कुछ देर घाराम कर लें। उन्होंने कहा—

"प्रव हम योड़ी देर सोना चाहते हैं। सुबह मुक्दमे की कार्रवाई होगी।" इतना कहकर वे प्रपने प्रपने सोने के कमरे में पले गये।

सरकारी सताहकार को इस बात में तिनक भी सन्देह नहीं या कि भ्रदालत गुड़िया, यानी बालिका को मीत की तबा देगी। इसलिए उसने उत्तराधिकारी टूट्टी को गहरी नींद मुझा देने का भ्रावेश दिया ताकि वह भ्रमने बांतुर्थों से कठोर दख को हस्का न करवा है। भ्रम्त कि प्राय बातते हीई लाकटेनबाले तीन व्यक्तियों ने यह काम पूरा कर दियाया। उत्तराधिकारी टूटी गहरी नींद सो रहा था।

सूपोक सल्तियों के कमरे में बैठी थी। उसके सभी जोर सल्तरी थे। सगर कोई सबनवी यहां मा जाता तो देर तक यही सोचकर मान्ययंत्रीकत होता रहता—यह प्यारी-सी, उदास-से बेहरे भीर सुन्दर गुलाबी फ़ॉकबाजी तहकी स्तिरियों के बीच क्या कर रही है? वह जीतों, बन्हकों भीर बीचर के निवासों के घटपटे बातावरण में बड़ी सजीब-सी लग रही थी। सन्तरी ताम बेंत रहे वे, उनकी पाइपों से नीला-नीला कहुआ दुमां निकल रहाथा। वे एक दूसरे पर पीखत-पिस्ताते भीर हामामाई भी करते। वे सत्तरी अभी तक तीन मोटों के प्रति वक्तादार वे। वे सुबोक की अपने बढ़े-बड़े बूंदे दिखाते, पैर पटकते और तारहु-तरह की दुखें बनाते।

नुष्योक ने उनकी इन हरकतों की घोर ध्यान न दिया। उनसे पिंड खुकाने घीर उनहें नका कवाने के लिए नह अपनी खबान बाहर निकांत घीर उन सभी की घोर मुंह करके बैठ गई। वह कच्छा भर ऐसे ही बैठी रही।

कठोते पर बैठे रहना उसे काफी झारामदेह नतीत हुआ। यह सही है कि इस तरह बैठने से उनके कृति में लिकार्ट पढ़ रही थीं। सगर वह तो बैसे भी धपनी पहलेवाती सूबसूरती सी बैठा था। बाखामों में उससकर वह जहां-तहां से कर गया था, महालों ने उसे कई जगह से जला दिया था, दैनिकों ने उसमें देरों सितवर्ट बाल दी थीं भीर उस पर शरबत के खब्दे लगा गये थे।

मुयोक को प्रपनी कुछ विन्ता नहीं थी। उसकी उझ की सड़कियां घटनी खतरे से नहीं इरतीं। प्रपने सामने पिस्तीत तनी देखकर उन्हें भय धनुभव नहीं होता, मगर संबेरे कमरे में प्रकेले रहने हुए उनकी जान निकलती है।

मुम्रोक सोच रही थी – "हथियारसाउ प्रोस्पेरो माजाद हो गया। श्रव वह भौर तिबुल शरीबों को साथ सेकर महत पर छादा बोलेंगे। वे माने भाजाद करा लेंगे।"

हती जमय जब सूचोक इस तरह की बातें सोच रही थी, तीन सैनिक सरपट घोड़े दौज़ते हुए महल की मोर बड़े जा रहे थे। हम पिछले मध्याय में उनकी चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि म्रापको मालूम है उनमें से एक, मानी नीली म्रांखों वाला सैनिक एक रहस्पपूर्ण बंडल उठाये हुए था। इसमें से मुनहरे गुनाबों वाले गुनाबी सैडल पहने दो पैर बाहर लटक रहे थे।

ये तीनों पुड़सवार जब उस पुन के निकट पहुंचे जहां तीन मीटों के प्रति वक्तादार सन्तरी खडे थे, तो उन्होंने अपने टोपों से लाल रिवन उतार सिवे।

ऐसा इसलिए करना जरूरी था कि सन्तरी उन्हें रोकें-टोकें नहीं।

धगर सन्तरियों को लाल रिकन दिखाई दे जाते, तो वे उन पर गोलियां चलाने लगते। लाल रिवन तो इस बात की निद्यानी ये कि इन्हें लगानेवाले सैनिक जनता की भोर हो गये हैं।

वे बहुत ही तेजी से सन्तरियों के पास से गुजर गये। सन्तरियों का सरवार तो गिरते-गिरते बचा।

"जरूर कोई बहुत ही खरूरी सन्देश लेकर जा रहे होंगे," नीचे गिरा हुआ अपना टोप उठाते और वर्षी से मिट्टी झाउते हुए सरदार ने कहा। इसी समय सूम्रोक की भ्राख़िरी घड़ी निकट मा गई। सरकारी सलाहकार सन्तरियों के कमरे में आया।

सन्तरी उछलकर श्रद्धान खड़े हो गये।

"लडकी कहां है?" प्रपनी ऐनक ऊपर करते हुए सलाहकार ने पूछा।

"इधर प्राम्नो!" मुक्य सन्तरी ने सुम्रोक को मानाच दी।

समोक कठीवे से नीचे उतरी।

सन्तरी ने बड़े घट्टे डंग से मुझोक की पेटी पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया।

"तीन मोटे बदालत-भवन में इसका इन्तजार कर रहे हैं," ऐनक नीचे करते हुए सलाहकार ने कहा। "तडकी को मेरे पीछे-पीछे लाओ।"

इतना कहकर सरकारी सनाहकार सन्तरियों के कमरे से बाहर बना गया। सुम्रोक को एक हाथ पर उठाये हुए सन्तरी सरकारी सनाहकार के पीछे-पीछे चल दिया।

स्रोह, सुनहरे गुलाब! स्रोह, गुलाबी रेशम! निर्दयी हाम की बदौलत इन सबका दूरा हाल हमा जा रहा था।

सुमोक पेटी के सहारे सन्तरी के हाथ में तटकी हुई थी। उसे वर्ष महनूस हो रहा था, वहीं तकलोक हो रही थी। उसने सन्तरी की कोहनी के ऊपर चुटकी काट ती। उसने चुटकी हतने जोर से काटी कि सैनिक की वर्षी की मोटी मास्तीन के बावजब वह दर्द से तहर उठा।

"सत्यानाश हो! " उसने गाली दी घौर सुघोक उसके हाप से नीचे जा गिरी।

"क्या कहा?" सलाहकार घृषा।

इसी समय सलाहकार के कान पर प्रप्रत्याशित ही ऐसी कोर की धौल पड़ी कि वह अमीन चाटने लगा।

उसके फ़ौरन बाद वह सन्तरी भी उभीन पर पड़ा दिखाई दिया जो कुछ ही क्षण पहले सुम्रोक को पेटी से पकड़कर सटकाये सिये आ रहाया।

इसके पहले कि सुबोक मुड़कर कुछ देख पाती, किसी के हायों ने उसे फिर से झपट सिया और बठा से चले।

हाय तो ये भी कठोर भीर मजबूत ये, मगर दवालु प्रतीत हुए। उस सत्तरी के हायों की तुलना में जो अब वमकते हुए फर्म पर पड़ा था, सूचोक को इन हायों में प्रधिक प्राराय प्रमुख्य हुआ।

"बरो नहीं!" किसी ने फुलफुसाकर कहा।

मोटे बहुत वेचैंनी से सदालत-मदन में इत्तवार कर रहे थे। वे चालाक नृष्टिया के मुकरने की कार्रवाई का बूद खंगालन करना चाहुते थे। उनके इरिगर्ट कर्मचारी, सवाहकार, न्यायाधीस और मुंबी बेटे थे। सूरज की किरणों में रंग-विरांग - गुनाबी, अमूनी, मड़कील हो हो, लाल, सफेट कोर सुनहरे - विगा चमक रहे थे। प्रतर दिल खूज करनेवानी भूरज की लिए भी इन विगों के मीचे उनके सुस्ते से कुने हुए तीवकों पर रीकर नहीं ता सबी थी।

तीन मोटों का पहले की मांति सब भी गर्मी के नारे नुसा हाल था। उनके माथे से सदर के दानों की मांति पदीने की बूंचें उपटम मीचे पिरती थीं। इसके उनके सामने पड़े इस कामच कराज हो जाते थे। मंत्री लगातार इन कामचों को बरमते जाते थे।

"हमारा सलाहकार बहुत इन्तजार करवाता है," पहले मोटे ने फांखी पर सटके हुए व्यक्ति की भारत जंगलियां हिलाते हुए कहा।

मास्त्रिर प्रतीक्षा का मन्त हुमा।

तीन सैनिक भवन में आये। उन में से एक सड़की को हाथों में उडाये था। ब्रोह, कैसा

दर्दनाक या लड़की का चेहरा!

उस गुलाबी क्रॉक की, वो केवल एक दिन पहले घपनी घनक-दगक मीर बढ़ियां कलाएमक सजावट से मामवर्षणिकत करता था, प्रव बहुत बूरी हालत हो गई थी। सुनहरे गुलाव मुस्ता गये थे, थमकता हुमा सलमा भौर सितारी गिर पूके थे मोर रेसामी कपड़े में सितावट यु गई थीं। तड़की का सिर सैनिक के कंधे पर निजीव-सा लटका हुमा था। तड़की का वेहरा एक्टम बर्द था भीर उसकी सरारती भूरी सांखों में से लमक ग़ायद हो चूकी थी।

रंग-बिरंगे वियों वाली महफ़िल में बैठे लोगों ने नखरें ऊपर उठाई।

तीन मोटों ने हाथ मसे।

मृंशियों ने प्रपने सम्बे-सम्बे कानों से सम्बी-सम्बी क्रसमें निकासीं।

"हुं," पहले मोटे ने कहा। "सरकारी सलाहकार कहा है?"

वह सैनिक जो सड़की को उठाये हुए या, घागे घाया भीर बोला --

"श्रीमान सरकारी सताहकार अब इंधर घा रहे वे तो रास्ते में उनके पेट में बोर का वर्ष हो गया।"

सैनिक ने जब ऐसा कहा था, तो उसकी नीली फांबों चमक रही थीं।

इस उत्तर से सभी सन्तुष्ट हो गये।

मुक्तदमे की कार्रवाई सुरू हुई।

सैनिक ने बेचारी लड़की को न्यायाधीकों की मेख के सामने खुरदरी-दी बेंच पर विठा विमा। वह सिर लटकामें बैठी थी। पहले मोटे ने पूछ-राष्ट्र सुरू की।

मगर प्रव उन्हें बहुत बड़ी वृक्तित का सामना करना पड़ा – सुझोक एक भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। "तो ऐसा ही सही!" एक मोटा खोझ उठा। "तो ऐसा ही सही! जबाब नहीं देना बाहती, तो न दे। इसी को इससे हानि होगी... हम इसे उतनी ही कड़ी सजा देंगे!"

सूचीक तो हिली-डुली भी नहीं।

तीनों सैनिक उसके ब्रास-पास बुत बने खड़े थे।

"गवाहों को बुलाइये!" मोटे ने टुक्म दिया। गवाह सिर्फ एक हो या। उसे लाया गया। यह व

गवाह तिर्फ एक हो था। उसे लाया गया। यह वही प्रतिष्कित प्राणिदित था, चिविधापर के जानवरों की देखनाज करनेवाला। उसने सारी रात तने पर ही बिताई थी। उसे प्रमी- प्रभी भीचे उतारा गया था। वह उसी हातत में वहां था गया - फूलदार गाउन, धारीदार पायाना भीर रात की दोनी पहने हुए। उसकी दोनी का छूंदना खांत की सीति उसके पीछे-पीछे जमीन पर विवदता बना था रहा था।

सुम्रोक को बेंच पर बैठी देखकर प्राणिविज्ञ कर से घरवर कांपने लगा। उपस्थित लोगों ने उसे सहारा दिया।

"जो धटना घटी है, हमें कह सुनाइये।"

प्राणितिक ने कहना मुक्तिया। उनने बताया कि मैं वृक्ष पर चढ़ा भीर वहां माखाओं के बीच मुक्ते उत्तराधिकारी दृष्टी की गृडिया दिखाई दी। पर चूकि मैंने कभी जीती-जागती गृहिया नहीं देखी थी भीर इस बान की कल्पना तक नहीं की थी कि गृडिया रात के समय मुक्त पर चढ़ तकती है, सक्तिये मैं बेहर डर गया और बेट्टीम हो गया।

"उसने हिचयारसाज प्रोस्पेरो को कैसे ब्राजाद कराया?"

"मुझे मालून नहीं। मैंने न तो कुछ सुना और न देखा हो। मेरी बेहोगी बहुत गहरी थी।"

"मरी मो दुष्ट लड़की, तूहमें बतायेगी या नहीं कि तूने हिययारसाख प्रोस्पेरों की कैसे माजाद किया?"

सूम्रोक ने कोई उत्तर न दिया।

"इसे हिलाइये-दुलाइये।"

"अनुव प्रच्छी तरह से!" तीन मोटों ने घादेश दिया।

नीली घाखों वाले सैनिक ने लड़की के कंग्ने पकड़कर उसे झकझोरा। इतना ही नहीं, उसने उसके माथे पर ओर की चपत भी लगाई।

सभीक बद भी नौन साधे रही।

मोटे तो गुस्से से फूं-कां करने लगे। भरतंना करते हुए लोगों के रंग-विरंगे विगों वाले चिर हिलने लगे।

"ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी तक़सीनें मानूम नहीं हो सकेंगी," पहले मोटेने नहा।

यह शब्द सुनकर प्राणिदिज्ञ ने भाषा ठोंकते हुए कहा— "मैं जानता हं कि होनें क्या करना चाहिये!"

हर किसी के कान खड़े हो गये।

"पिड़ियायर में तोतों का भी एक थिंबरा है। यहां बहुत ही हुतने भीर बढ़िया नवल के तोते हैं। आप यह तो जानते ही हैं कि तोते व्यक्ति के सब्दों को याद एक सकते हैं, उन्हें बोहरा तकते हैं। बहुत-दे तोते के कान बहुत तेब होते हैं भीर प्रदासत बहुत तथब की... में यह समस्तता हूं कि जल के तात को इस लड़की और हिप्पारसाव प्रोस्पेरी के बीच विदियायर में जो बातजीत हुई, तोतों को वह लब बाद है... इतिये में यह सुनाव देता हूं कि मेरे बहुयुत तोतों में से एक को यहां पावाह के रूप में लाया जाये।"

उपस्थित लोगों के अनुमोदन की हल्की-सी आवास सुनाई दी।

प्राणिविज्ञ विद्धियायर की मोर गया मीर जल्ब ही नीट माया। उसकी तर्जनी परवड़ा-सा मौर सम्बी नाल दाढ़ीवाला बुढ़ा-सा तोता बैठा था।

धापको उस समय का तो स्मरण होगा जब मुखोक राजि की विक्रियायर में बूमती रही यी। याब है न? उसे एक तोते पर सन्देह हुआ था। यह भी याद है न धापको कि कैसे उस तोते ने सूचोक की भीर देखा था भीर किर मानो सोने का बहाना करते हुए यह कैसे धपनी सम्मी साल दाढ़ी में मुक्कराया था।

भव पही लाल दाड़ीवाला तोता प्राणिविक की उंगली पर उसी तरह भाराम से बैठा था जैसे कि तब पिंजरे के रुपहले छड़ पर।

इस समय बह जुले तौर पर मुस्कस रहा या, इस बात से खुण होता हुआ। कि वेपारी सुप्रोक का पंत्राफोड कर देगा।

प्राणियिक्त ने जर्मन भाषा में तोते से बातचीत मुरू की। तोते को सड़की दिखाई गई। तब उसने पंख फड़कड़ाये भीर वह विल्ला उठा –

"सुमोक! सुम्रोक!"

उसकी भावाज उस पुराने फाटक की चरमराहट जैसी थी जो हवा के कारण प्रपने खंग नगें कब्बें पर हिनता-बुलता है।

समी लोग खमोस थे।

प्राणिवित्र खुपी से फूला नहीं समायहाया।

तोते ने सपनी मुक्किरी जारी रखी। उसने सक्यमुच ही वह सब कह सुनाया जो उस रात सुना था। इसतिये प्रगर साथ ह्यियारसाख प्रोत्येरी के बाजाद होने की कहानी जानना चाहते हैं तो वह सब ब्यान से सुनियेगा जो तोता कहेगा।

भ्रोह! यह सचमुच ही बहुत बड़िया नसल का तोताया! सुन्दर लाल दाढ़ी की तो

बात ही एक तरफ रही जो किसी भी जनरत की प्रतिष्ठा बढ़ा सकती थी, उस दोते की श्रसती खूबी यह थी कि वह इन्सान की कही हुई वार्तों को दोहराने की श्रद्भुत समता रखता था।

"तुम कौन हो.?" उसने मर्दाना **भावास** में कहा।

इसके फ़ौरन बाद लड़की की घावाब की नकल करते हुए उतने वारीक घावाब में उत्तर दिया --

"मैं सूम्रोक हं।"

"सम्रोक!"

"मुझे तिबुल ने भेजा है। मैं गुविया नहीं, जीती-जागती लक्की हूं। मैं तुन्हें आचाद कराने चाई हं। तुनने मुझे विविधायर में माते नहीं देखा?"

"नहीं। मैं शायद सो रहा था। माज वह पहली रात है जब मेरी मांच लगी है।"

"ई तुम्हें चिडियापर में बूंबती रही हूं। मैंने यहां एक मयानक जन्तु देखा जो इन्तान की तरह बातचीत करता था। मैं समझी कि वह तुम ही हो। यह जन्तु मर गया।"

"यह तूव बा। तो क्या वह मर गया?"

"हां, मर गया। मैं बरकर चीक् उठी। तब सन्तरी भाग घाये। मैं वृक्ष पर जा पढ़ी। मैं बेहद खबा हुं कि तुम जिन्दा हो! मैं तुन्हें बाबाद कराने घाई हूं।"

"मगर मेरे पिंजरे में तो बहुत बड़ा ताला लगा हुमा है।"

"मेरे पास ताले की चानी है।"

तोते ने जब पह प्रन्तिम वाक्य कहा तो सभी उपस्थित सीग भाग-बबूला हो उठे।

"भोह, हुप्ट लड़की!" मोटे जिल्ला उठे। "धव सारी बात समझ में या गयी। उत्तराशिकारी टूट्टी के पास निंबरे की जो पानी थी उक्तने यह चुरा सी और हषियारसाव को पांचार कर दिया। हषियारसाव ने मपनी कंबीर तोड़ वाली, मीते का पिंचरा तोड़कर बसे बंजीर ते बांच दिया लाकि महाते में वे दिना रोक-टीक था सके।"

"ऐसाही है!"

"ऐसाही है!"

"ऐसाही है!"

मगर लुघोक चुप रही।

कोंदे ने मानो समर्थन करते हुए सिर हिमाया और तीन बार पंच फड़कड़ाये।

मुकदमे की कार्रवाई करन हो गई। यह फ़ैसला शुनाया गया --

"बनावटी गुड़िया ने उत्तराधिकारी टुट्टी को घोखा दिया। उत्तने सबसे बड़े विद्योही भीर तीन मोटों के उदसे बड़े दुश्मन – हथियारसाव प्रोस्परी – को बाजाद किया। इसी के कारण बहुत बढ़ियां चीता मारा गया। इसलिये इस क्षेत्रेबाज लड़की को मॉन की लखा दी जाती है। दरिन्दों से इसके टुकड़े करवाये जायें।"

पाठकगण, तिक कल्पना करें मृत्यु-दण्ड की घोषणा होने पर भी सुझोक न हिली, न डकी!

होंन में उपस्थित तभी लोग चिड़ियामर की मोर कल विषे। पहिलों की कीं-मों और बहुत तथा जानवरों की चीड़-कियाड़ ने इन लोगों का स्वागत किया। तबसे प्रक्रिक परिवान तो या प्राणिविज्ञ। ऐसा स्वामाधिक भी या न यह चिड़ियामर की देखनाल जो सराता था!

तीन मोटे, सलाहकार, कर्मचारी और अन्य दरवारी मंच पर जा चढ़े। मंच के चारों स्रोर लोहे का अंगला लगा हुमा था।

बड़ी प्यारी-प्यारी घूप बिली हुई थी! बाह, प्राकाश कैता नीला-नीला पा! तोतों के पंच कैते चमक रहे थे, बन्दर कैसे कलाशावियां तथा रहे वे और हरी-हरी झलक देनेबाला हाथी कैसे नाथ रहाथा!

बेचारी मुम्मोक! इन चीजों की धोर तो उसने मांच तक उठाकर न देखा। वह तो सन्प्रदत: सहमी-सहमी धांचों से उस गम्बेनी जिनने की भीर देख रही थी जहां हुख-हुख सुके हुए कोर इधर-उच्चर दौड़ रहे थे। वे बर्गों से मिनते-जुनते थे, कम से कम उनका रंग तो ऐसा ही था — मीजा-जीजा धौर बादांची धारियां।

वे गुस्से से लोगों को देख रहे थे। जब तब उनमें से कोई घपना खून जैसा लाल मुंह आहोसता जिसमें से कच्चे मांस की गंघ घाती थी।

वेचारी सम्रोक!

मलविदा सरकस, बौक, झगस्त, पिंजरे में बन्द लोगड़ी, प्यारे, हृष्ट-पुष्ट श्रौर साहसी तिबल!

नीली मांबों वाला सैनिक लड़की को चिड़ियाचर के मध्य में ले गया और उसे तपते समा चमकते हुए सीसे पर सिटा दिया।

"मैं निवेदन करना चाहता हूं," भ्रचानक एक सलाहकार ने कहा। "भ्रापने उत्तराधिकारी टुट्टी के बारे में भी कुछ लोचा? भ्रगर उसे यह मालून हो गया कि उसकी मृदिया के ग्रेरों से टुकड़े करवाये गये हैं तो वह रो-रोकर जान दे देगा।"

"ती!" साथ बैठे हुए व्यक्ति ने उसे पूर रहने का संकेत करते हुए कहा। "ती! उत्तरप्रधिकारी टूटी को मुना दिया गया है... यह तीन दिनों तक या इससे भी ज्यादा बक्त तक गहरी नीय तीया रहेगा..." श्रव सभी लोगों की नडरें उस दर्दनाक गुलावी चीउ पर टिकी हुई या जो पिंजरों के बीच पत्री थी।

इसी समय जानवरों को सञ्चानेवाला व्यक्ति बपना हुंटर सटकारता घोर पिस्तील चनकाता हुआ आया। बैडवालों ने एक धुन बजानी सुरू की। इस तरह सुस्रोक प्राविधी बार वर्षकों के सामने साई।

"हम !" सद्यानेवासे ने कहा।

पिंजरे का लोहे का दरवाजा वरमरा उठा। झेर बिना शोर किये थीर भारी कृदम रखते हुए पिंजरे से बाहर निकते।

मोटों ने ठहाका लपाया। ससाहकार खिलखिलाकर हंते और उन्होंने घपने विग हिलाये। हंटर की प्रावाज सुनाई ही। तीनों मेर सुम्रोक की म्रोर सपके।

नुमोक निरम्पन पड़ी भी और उसकी भूरी गतिहोन भांखें प्राकास को एकटक ताक रही थी। सभी लोग उठकर खड़े हो गये। जनता की इस छोटी-सी निल के तेरों द्वारा टुकड़े होते देखकर सभी लोग खाती से चिल्लाने को तैयार थे...

प्रोर सेर... निकट प्राये। उन में से एक ने प्रपता चौड़े मायेवाला सिर झुकाकर सुप्रोक को सुपा, दूसरे ने प्रपने बिल्ली जैसे पजे से लड़की को छन्ना। तीसरे ने टॉ उसकी



मोर व्यान भी नहीं दिया, पास से नुखर गया भीर मंच के सामने खड़ा होकर मोटों पर गरजने सगा।

तब सभी को यह बात स्पष्टहो गई कि यह जीती-जागती लड़की नहीं, गुड़िया थी, फ़टे-से फ्रॉक में पुरानी गडिया, न किसी काम की, न काज की।

सभी लोगों के दिन दैठ गये। प्राणिविक ने तो परेशानी में घरनी माधी जवान ही काट ती। जानदरों को सञ्चानेवाले ने सेरों को पिंजरे में बापित घेज दिया घीर गुणा से बेजान गुड़िया को ठोकर भारकर नोली घीर सुनहरी बोरियों वाली घपनी समारोही वर्दी उठारने चला गया।

सभी लोग पांच मिनट तक खामोश रहे।

यह क्षामोशी बहुत ही सप्रत्याशित इंग से भंग हुई। चित्रियायर के ऊपर नीले भाकाश में तोप का एक गोला फटा।

मंत्र पर बड़े सभी दर्शक तकड़ी के क्रमें पर झटपट लेट गये। सभी जानवर सपनी पिछली टांगों के बल बड़े हो गये। औरन बाद दूसरा गोला फटा। साकाल में सकेद यूएं का गोल-गोल बादल छा गया।

"यह क्या माजरा है? यह क्या किस्सा है? यह क्या है?" सभी लोग चीख़ उठे।

"जनता द्यावा बोल रही है!"

"जनता के पास तोपें हैं!" "सैनिक जनता के साथ मिल गये हैं!!"

"बोह! बाह!! बोह!!!"

पार्क में सभी श्रोर घोर, चीख़-पुकार धौर गोलियों की ठांव-ठांव सुनाई देने सगी। खाहिर वा कि विद्योही पार्क में पुस धाये थे।

सभी लोग चिक्रियाचर के फाटकों की घोर प्राग चले। मन्त्रियों ने मियानों से तलवारें निकाल लीं। मोटे गला फाड़कर चिल्ला रहे थे।

पार्क में उन्हें यह दृश्य दिखाई दिया।

सभी भोर से लोग बहें था रहे थे। बहुत बड़ी संख्या थी उनकी। वे नंगे सिर थे, कुछ के माथों से रत्तव बहु रहा था, कुछ की जाकेंद्र तार-तार थीं, फिर की उनके बेहरों पर बूबी नाय रही थी...थे वे जनसाधारण जिनकी भाव जिजब हुई थी। सैनिक उनके साथ मिल गये थे। उनके टोयों पर ताल दिवन नमें हुए थे। मजबूर थी तबस्त थे। बादामी रंग की पोसार्क और तबक़ी के जूते पहुने हुए प्रदीवों की पूरी की पूरी सेना बड़ी मा रही थी। उनके दबाव से वृक्त मुक्ते जा रहेथे, सादिवां टट रही थीं।

"हमारी जीत हुई है!" लोग विल्ला रहे थे।

तीन मोटों ने समझ लिया कि अब बचकर निकलना मुनकिन नहीं।

"नहीं! ऐसा नहीं हो सकता!" उनमें से एक चिल्लाया। "सैनिको, इन्हें गोलियों से भन डालो!"

मगर सैनिक तो गरीनों के ही साथी थे। तब सारी भीड़ के जोर-शराने को ज्ञान्त करती हुई एक बानांच गुंज उठी। यह बादाच थी हिष्यारसाच प्रोस्पेरो की --

"प्रपन को हमारे हमाले कर दीमिये! जनता जीत गई है! धनियों और पेट्झों की सत्ता का प्रपत हो गया! सारा नगर जनता के कब्बे में है। सभी बोटों को विरुद्धार कर निया गया है।"

रंग-विरंगे कपड़े पहने उत्तेजित जनता की मखबूत दीवार ने तीन मोटों को धपने वेरे में ले लिया।

लोग लाल क्षंत्रे, लाठियां भीर तलवारें हिला यहे थे, मूले दिखा यहे थे। इसी समय एक गीत गुंज उठा।

तिबुल मपना हरा लबादा पहने प्रोस्पेरो की बग्रल में खड़ाया। उसके सिर पर विश्वड़ा बंधा हुआ। या जिसपर खुन के धळने नटर धारहे थे।

"वह तो महब तपना है!" हाथों से धांखें बन्द करते हुए एक मोटा चिल्लाया। तिवृत भीर प्रोसरों ने भागा मुक किया। इडारों लोगों ने इस गीत में घपना स्वर मिलाया। वह गीत का गया विराट पार्क के ऊपर, नहरों भीर पुनों पर। नगर के सार से से महल की भीर बड़े भाते लोगों ने यह गीत सुना, तो वे भी हसे गाने लने। यह गीत स्वृती तहर की तरह बड़ा बला जा रहा या सड़कों पर, लांगता जा रहा या काटकों को, लहुए रहा था नगर में, सभी राहों भीर रास्तों पर जहां मजदूर भीर गरीब बड़ रहे वे महल की भीर। यह सारा नगर ही इसे गा रहा था। यह गीत था जनता का, उस जनता का जिसने सपने उत्तरिकार पर विजय पाई थी।

इस गीत को मुनकर केवल तीन मोटे ही प्रथने मन्त्रियों सक्ते चेड़ों के देवड़ की भांति तिमस्ते-सिकुकते और एक इसरे के साथ सहे जा रहे थे, ऐसी बात नहीं थी। इसे मुनकर नगर के सभी बॉके-खेंबे, मोटे दूकानदार, पेटू, व्याचारी, कुलीन महिलाएं और गंजी चांदवाले जनत्त वर और जबराहट से घर-धर कांच रहे थे। ऐसे लगता या मानो वे गीत के बोल नहीं, तोच के गोले हों।

ये लोग अपने लिये छिपने की जगह डूंडते थे, कानों में उंगलियां ट्रंसते ये और बढ़िया, कढ़े हुए सिएहानों में अपने सिर छिपाते ये ताकि गीत के शब्द उन्हें सुनाई न दें।

आबिए हुमा यह कि बनियों की मारी भीड़ बन्दरगाह की घोर मार चली। इन लोगों ने जहांकों में बैठकर उस देव से मार जाना चाहा जहां ने घरना सभी कुछ को बैठे थे -प्रपनी सत्ता, धन-दौकत और हरामधोरी की मचे की जिल्ला। नगर बन्दरगाह पर उन्हें पहाजियों ने चेर लिया। धनियों को गिरफ़्तार कर सिया गया। उन्होंने माफी मांगी भीर कहा—

"हमें मारिवे-मीटिये नहीं ! हम **घव** भाष तोगों से घपने लिये काम नहीं करवायेंगे ..."

मगर जनता ने जनपर एतबार नहीं किया। कारण कि बनी नोग ग्ररीनों और मजबूरों को कई बार बोखा दे चुके ने।

सूरज सहर के ऊपर काफ़ी ऊंचा वनक रहा था। घाकाल नीला-नीला था। ऐसे लगता या नानो लोग बहुत बढ़ा और घचतपुर्व पूर्व मना रहे हों।

यद हमी कुछ जनता से हावों में या - वस्त-मंबार, बारेक, महस श्रव-मंबार और दूकानें। सभी जगह सैनिकों का पहरा या वो अपने टोपों पर लाल रिवन सगाये थे। चौकों में सास सब्ये सहरा रहे ये जिनपर ये सब्ब संकित थे -

## जो कुछ गरीबों के हायों का बना हुआ है, उसपर ग़रीबों का ही प्रघिकार है! जय जनता!

## कामचोर श्रीर पेट मर्दाबाद!

मगर तीन मोटों का क्या हका?

उन्हें महल के बड़े होंन में लोगों को दियाने के लिये लाया गया। हरे ककों वाली सलेटी रंग की जाकेट पहने मजदूर बन्दूक लिये हुए पहरा दे रहे थे। हॉल मूरज की किरमों से जगमगा रहा था। भीह, कितनी बड़ी भीड़ थी यहां लोगों की! मगर बहुत ही पिन्न में दे लोग उन से जिसके सामने नन्हीं सूमोक ने उस दिन गाना गाया या जब उत्तराधिकारी हही से उसका परिचय हुआ था।

यहां बही दर्शक जना थे, जो चीकों और बाजारों में सुम्रोक का कार्यक्रम देखकर तालियां नजाते थे। मब उनके जेहरे खिके हुए थे, उत्पर खुकी झतक रही थी। लोगएक सुतरे के ताथ वटे हुए थे, रेल-पेल भीर हंसी-मडाक़ कर रहे थे। कुछेक की मालों में तो खुनी के मांलु भी थे।

महल के समारोही हाँकों में ऐसे मेहनान कभी नहीं भ्राये थे। इनके ऊपर सूरज भी कभी ऐसे तेजी से नहीं चमका था।

"mil"

"चुप हो जाइये!"



"चुप हो जाइये!"

जीने के उत्तर कैदियों का जुलूत दिखाई दिया। तीन मोटों की नजरें मुकी हुई वीं। सबसे द्यागे-पागे वा प्रोत्येरी मीर उसके साय-साथ था तिनुता।

बुणी भरे बोर से होंने के स्तम्म हिल रहें थे भीर तीन मोठों के काल करें जा रहें थे। उन्हें जीने से मीचे लाया गया ताकि सोग उन्हें निकट से देखकर इस बात की तसस्की कर में कि म्यानक भोटे बन्ती बनाये आ चके हैं।

"हां ती..." स्तम्भ के पास खड़े होकर प्रोत्येरी ने कहा। उक्का कर विराट स्तम्भ की बाग्नी अंबाहि के बराबर या। उसका लाल बालों बाला क्षिर मूरन की रोशनी में अंगारों की मांति दहक रहा था। "हां तो..." उसने कहा. "ती दे पढ़े तीन मोटे में जनता

हर्स! हेर्स!" सभी सोगे विल्ला उठे।

तीन मोटों ने नाकें सुक्कीं।

"बाज हमारी जीत का दिन है। देखिये तो, सूरज कैसे चमक रहा है! सुनिये तो, परिन्दे कैसे चहचहा रहे हैं! सूज कैसे महक रहे हैं! इस दिन, इस घड़ों को सदा याद रखियेगा!"



प्रोस्पेरो ने जब "वड़ी" कहा तो सभी लोगों का व्यान उस तरफ गया जहां बड़ी लगी हुई थी।

दो स्तम्भों के बीचवाली चगह पर चड़ी लटकी हुई थी। यह बनूत की सकड़ी का बहुत बड़ा बस्सा था, सुन्वरमीनाकारी घीर नम्काली बाला। मध्य में मांकड़ी बाला काला-सा चक्र था।

"क्या बजा है इस क्का?" हॉल में उपस्थित हर व्यक्ति ने सोचा।

सीर ध्यानक (हनारी इस पुस्तक में यह श्रान्तम "स्यानक" है)... स्थानक मन्त के सबसे का दरवादा पूरी तरह बुला गया। वहां मदी के कम-पुट नक्षर नहीं साथे, कम्हें निकाल दिया या। ठांवे के क्षित्रों और पत्रों की जगह इस छोटी-सी सलमारी में गुलाबी-पालवी सीर पत्रक्वी-पत्रक्ती हमोक देवे थी।

"समोक!" सभी नीग भारवर्गमिक एह गये।

"सुप्रोक!" बज्दे विस्साये।

"सूघोक! सूघोक! सूघोक!"

तालियों की गडगबाहट गंज उठी।

नीनी धांकों वाले सैनिक ने वालिका को बस्से से बाहर निकासा। यह वही नीनी धांकों वाला सैनिक या जो नृत्य-शिवकर एक-दोनीन के गते के बससे में से उत्तराधिकारी रूटी की वाला सैनक या वा। वही उसे महत में सावा था, उसी ने बीन पमाकर खरकारी सलाहकार झोर उस सैनिक को भीचे मूंह वर्षीन पर गिरा दिया था जो जीती-जायती वेचारी सुमोक को पेटी से पकड़कर उठावे निवें वा रहा था। उसी ने सुधोक को वही के बससे में सन्द कर उसकी बताह देवान धीर बरताहास गूनिया या थी थी। याद है न सापकों कि मुक्तमें की करोताई के समर उसकी बताह देवान धीर बरताहास गूनिया के कंडे सकसोरे थे धीर किर उसे बहाबते हुए औरों के सामने फेंक दिया था?

लोग सुमोक को बारी-बारी से सपने हाथों में लेने लगे। ये नहीं लोग ये जो उसे संसार को सर्पलेक नर्तकी मानते थे, जो सपनी येव का माख़िरी दिक्का तक उनकी दरी पर फ़ॅक देते थे। वे यद उसे गीम में उटाते थे, "सूमोक!"—बीरे से उसका नाम लेते थे, उसे मूमते मीर गले से लगाते थे। इन लोगों नी खुरवरी, उटी और कालिख तना तारकोस पूर्त नाकेटों के नीचे सक्क रहे थे उनके मातनाएं सहनेवाले दिक्त, उदारता और कोमलता से मोल-मोत हुरस।

मूचोक हंबडी, उनके घस्तव्यस्त बानों को यपवपाठी और प्रपने नन्हे-नन्हे हावों हे उनके बेहरों का लावा तह पॉछ्टी, रच्चों को गुदबुबतो, तरह-तरह के मुंह बनाती, खुबी के मांचु बहाती और प्रस्थय-ने तब्द बरबदाती। "इसे इधर बढ़ा दोजिये," हिषयारक्षाख ने कांपती हुई घावाउ में कहा। बहुत-से लोगों को उसकी घांखों में बांसू चमकते प्रतीत हुए । "इसी ने मेरी जान बचायी थी!"

"इधर बढ़ाइये इते! इधर!" एक बड़े पत्ते की मांति घपना हरा लवाबा हिलाते हुए तिबुल चिल्लाबा। "यह मेरी नन्ही-बी सहेली है! इधर माम्रो, सुम्रोक!"

द्वरी पर भीड़ को भीरते भीर मुस्कराते हुए जस्वी-जस्वी बढ़े का रहे थे नाटे कद के डाक्टर गास्पर...

तीन मोटों को उसी पिंजरे में बन्द कर दिया गया जिसमें हथियारसाख प्रोस्पेरो की बन्द किया गया था।



## उपसंहार

प्रकृति वर्षे बाद नवर में हंसी-कृती काराज दा, जसन मनाया जा रहा था। लोग तीन मोटों के जूए से मुक्ति पाने की पहली वर्षमांठ मना रहे थे।

सितारे के चौक में बालकों के लिये तनामें की व्यवस्था की गयी। सुम्रोक का नाम इस्तिहारों की बोभा बढ़ा रहा था –

सुग्रोक!

सूम्रोक!

सुग्रोक !

हुआरों बालक प्रपनी प्यारी प्रविनेत्री के मंच पर माने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर्व के इस दिन यह मंच पर भाई, मगर प्रकेती ही नहीं। उसके साथ एक छोटा-सा लड़का भी था, बहुत कुछ उसी से मिसता-अुसता। उसके सिर्फ इतना, कि उसके बाल सुनहरे थे।

यह उसका भाई और कुछ समय पहले तक उत्तराधिकारी टूट्टी था।

नगर ठहाकों घोर गीतों से गूंज रहा था, झंडे फड़कड़ा रहे थे, मानिनें घपनी झोलियों में से गुण्य-वर्षों कर रही थीं, रंग-दिरंगे वरों के छुटनों से सजाये गये घोड़े उछल-कूण रहेथे, हिंगोने पूज रहे थे और सितारे के चौक में नन्हे-मुझे दर्शक दम साथे तमाला देखा रहे थे।

तमाशा ख़रम होने पर सूचोक और दूट्टी को कूसों से लाद दिया गया। बालकों ने उन्हें

घेर लिया।

सूम्रोक ने प्रपने नये क्रॉक की जेब में से एक तब्द्गी निकाली झौर उसपर लिखे कुछ सन्द बालकों को पढ़कर सुनाये।

हमारे पाठकों को इस तब्ज़ी का ध्यान होगा। यह तब्ज़ी एक भयानक रात को चिदियाचर के एक पिंजरे में बन्द दम तोइते हुए उस रहस्वपूर्ण व्यक्ति ने सूचोक को दी बी जो मेडिये जैसा सगता था। उसपर यह लिखा हुआ था —

"तुम दो थे, बहुन और भाई - सूम्रोक और टुड़ी।

"जब तुम दोनों चार-चार वर्ष के हुए, तो तीन मोटों के सैनिक तुन्हें मां-बाप के घर से उठा साथे।

"मैं हूं तूब, एक वैज्ञानिक। मुझे सहस में बुलाया गया। नन्ही सूम्रोक धौर टूट्टी को मेरे सामने लाया गया:

"तीन मोटों ने मुझसे कहा—'इस वालिका को देख रहे हो, न? हू-द-हू ऐसी ही एक गुड़िया बना यो।' मैं नहीं जानता था कि किसलिये उन्हें ऐसी गुड़िया की अकरत थी।

"मैंने ऐसी ही गृहिया बना दी। मैं बहुत बड़ा बैझानिक था। मझे ऐसी गृहिया हनाने का आदेल दिया गया था कि वह जीवित लडकी की मांति बढती जाये। सम्रोक की उम्र पांच वर्ष की हो तो गृहिया की भी। सुम्रोक बढी हो, प्यारी भीर उदास-सी लडकी बने भीर गविया भी। भैंने ऐसी ही गृहिया बना दी। तब तुम दोनों को बसग कर दिया गया। गृहिया के साथ टड़ी महल में ही एड गया और सम्रोक को बहुत बढ़िया नसल के लम्बी लाल दाडीबाले तोते के बदले एक बलते-फिरते सरकस को सौंप दिया गया। तीन मोटों ने मसे बादेश दिया - 'लडके का दिल निकासकर उसकी जगह लोहे का दिल लगा दो।' मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि इन्सान को उसके इन्सानी दिल से बंबित करना ठीक नहीं। किसी भी तरह का, सोहे, बर्फ़ या सोने का दिल, इन्सान के साधारण धौर इससी इन्सानी दिल की अगृह नहीं से सकता। मुझे पिंजरे में बन्द कर दिया गया और सबके से सुठमूठ यह कहा जाने समा कि उसका दिल लोहे का है। वे शाहते वे कि लड़का इस बात पर विश्वास करे और जालिम तथा संगविल बन जाये। मैं बाट वर्षों से जानवरों के बीच रह रहा हूं। मेरे चरीर पर लम्बे-सम्बे बाल उब आये हैं और दांत सम्बे-सम्बे और पीले-पीसे हो गये हैं। मगर मैं तूम लोगों को नहीं मुला। मैं तूमसे माफ़ी चाहता हं। हम सभी तीन मोटों के कारण बदनसीब बने , धनियों और पेट्यों के उत्पीड़न के शिकार हुए : युसे समा कर देना टुट्टी, जिसका गरीबों की भाषा में अर्थ है-'जुदाई'। मुझे समा कर देना सम्रोक, जिसका मर्च है- 'जीवन मर के लिए'..."



